# THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL LIBRARY O

OU\_176524 CUNIVERSAL

# OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY Call No.H323.3 McCession No.G.H1493 Author महोद्य, वैजनाय | Title रियासनी का सवाल | 1747

This book should be returned on or before the date last marked below.

# रियासतों का सवाल

भारतीय रियासतें और उनकी आज की समस्याओं का विश्लेषण

भूमिका-

डॉ. पट्टामि सीतारामैया

श्री वैजनाथ महोदय

प्रकाशक :

गोकुलदास धूत, नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर.

> जनवरी १९४७ मूल्य १-१२-०

> > मुद्रक-सी. पम्. शाह, मॉर्डर्न प्रिन्टरी लि., इन्दौर.

# प्राक्कथन

## H COM

यों तो रियासतों पर लिखे गये साहित्य में ग्राभवृद्धि करने वाली प्रत्येक रचना का स्वागत करते हुए ग्रानन्द होता है। परन्तु जब वह रचना श्री वैजनाथ महोदय जैसे सुयोग्य लेखकों की हो, जिन्होंने विषय को अधिक अच्छी तरह समभने में सहायक होने वाली बुनियादी जानकारी को एकत्र करने में सच्चे दिल से यत्न किया है, तो वह त्रिवार स्वागत करने योग्य हों जाती है। क्योंकि लेखक ने निःस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में बरसों बिताये हैं, गांधी सेवा संघ के मंत्री की हैसियत से तथ्यों को तौलकर उनका ठीक ठीक मूल्यांकन करने की उन्हें काफी ट्रेनिंग मिली हुई है, और फिर इन तमाम वर्षों में सदा रियासतें और रियासती जनता की दोहरी गुलामी से मुक्ति, उनकी खास दिलचस्पी का विषय रहा है।

एक समय एसा था, जब रियासतों के सवाल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। अंधकार और लापरवाही उसकी किस्मत में थी। आज वह इस अवस्था से बाहर निकल चुका है। और उसने ऐसा महत्त्व धारण कर लिया है, तथा इतना जरूरी बन गया है कि जिसकी शायद ही पहले किसी ने कल्पना की हो। तमाम महान् आन्दोलनों का ऐसा ही होता है। पहले लोग उन्हें लापरवाही की नजर से देख ते हैं, फिर वे सन्देह की वस्सु बन जाते हैं और अंत में जाकर लोग उनका सही सही स्वरूप समभ पाते हैं। इंग्लेंड के मजबूर आन्दोलन को भी इसी विकास-क्रम में से गुजरना पड़ा है। सन १८५८ में इंग्लेंड की पालियामेंट में उसका केवल एक सदस्य था। पर आज मजबूर दल के सदस्यों की संख्या चार सौ अस्सी है, और वे ब्रिटेन तथा शक्तिशाली ब्रिटिश

साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे हैं। रियासती जनता के आन्दोलन को तो इसका एक तिहाई समय भी नहीं लगा है। अभी अभी बीस साल पहले तक कोई उसकी तरफ़ ध्यान भी नहीं देता था, ऐसी दुईशा थी। आठ साल पहले हरिपुरा के अधिवेशन में वह प्रथम श्रेणी का प्रश्न बन गया। और ग्राज तो राष्ट्र के प्रश्नों में उसने ऐसा महत्त्व धारण कर लिया है कि दूसरे ग्रनेक प्रश्नों को अलग रखकर पहले उस पर विचार किया जाता है।

सचम्ब, अगर भारतवर्ष स्वतंत्र होता है पर उसके एक तिहाई हिस्से को काटकर उससे ग्रलग कर दिया जाता है श्रौर उसे स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करने दिया जाता तो भारतीय स्वतंत्रता निरी एक मिथ्या बस्तु होगी । उस भारत को हम स्वतंत्र भारत नहीं कह सकते। भारतीय स्वतन्त्रता एक गोल है-बितीया के नहीं, पूणिमा के चन्द्र के समान वह एक पूर्ण बिम्ब है। इस अर्थ में कांग्रेस ने रियासती जनता के ग्रान्दोलन को देश की स्वतंत्रता के श्रान्दोलन का एक ग्रौर ग्रविभाज्य अंग के रूप में माना है। एक समय एक ही उद्देश से प्रेरित ये दोनों भ्रान्दोलन विभिन्न दिशास्रों में जाते हए दिखाई देते थे । बाद वे दोनों समानान्तर रेखाम्रों पर बढ़ते रहे । श्रौर ग्रन्त में वे दोनों एक ही केन्द्र-बिन्द् के म्रास-पास घूमने वाले वर्तुल की रेखा पर म्रा मिले । दोनों की मिलकर एक ही देन बन गई भ्रौर दोनों के डायवर भी पं० जवाहरलाल नेहरू के रूप में--जब सन् १६४६ में वे राष्ट्रीय महातभा ग्रीर ग्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद के सभापति थे, एक ही हो गये। उस दिन से कश्मीर, भ्रौर हैदराबाद, बडौदा भ्रौर भाबुग्रा, मलेरकोटला भ्रौर फरीदकोट, मैसोर और त्राएव कोर. ग्वालियर और भोपाल, सांगली और कोल्हापूर. तालचेर ग्रीर धेनकनाल, मिएापुर ग्रीर क्चबिहार, चित्रल ग्रीर कलात ग्रौर सिरमौर ग्रौर बिलासपुर की रिधासतें, देशी-राज्य-लोक-परिषद तथा कांग्रेस की भी, समान दिलचस्पी के विषय बन गईं।

देशी राज्यों की जनता का श्रमली शत्रु, नरेशों की निरंकुशता ग्रथवा जनता की श्रकर्मण्यता नहीं, बल्कि राजनैतिक विभाग के षडयन्त्र है। ग्रतः जब तक उनका खात्मा नहीं कर दिया जाता, तब तक रिया-सती जनता की-बल्कि नरेशों की भी-मुक्ति की कोई ग्राशा नहीं करनी चाहिए। कैसी भी बीमारी को दूर करते में हमें उसी मात्रा में सफलता मिलेगी, जिस मात्रा में उसकी जड़ को हम काटेंगे। इसके सिवा ग्रौर सब उपाय तो ऊपरी ही होंगे। वे बीमारी को कम कर सकते हैं, उसे पूरी तरह दूर नहीं कर सकते। इसी प्रकार जबसे अन्तर्कालीन सर-कार की स्थापना हुई है, हमने इस बीमारी की जड में हाथ डाला है। और यद्यपि आज राजनैतिक विभाग से उसका बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है, तथापि उसका नैतिक प्रभाव नो उस विभाग पर प्रतिक्षण पड़ता ही रहता है, श्रीर निःसन्देह यह प्रभाव इस विभाग के कौलादी कवच को तोडकर फेंक देगा। ग्रसल में तो जब ग्रस्थाई सरकार बनने वाली थी उसी समय इस नई सरकार तथा नरेशों के बीच के सम्बन्धों को व्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाने वाली थी। पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकी। खैर!

प्रान्तों श्रौर रियासतों को जोड़ने वाली एक नई कड़ी विधान-परिषद का श्रिधिवेशन है। इसमें दोनों के प्रतिनिधियों को एक साथ बठकर विचार करना पड़ता है। और ग्राज तो राष्ट्रका संपूर्ण ध्यान इस यत्न में लगा हुआ है, कि इस परिषद में रियासतों के प्रतिनिधि धास्तव में, और पर्याप्त मात्रा में, रियासती जनता के ही प्रतिनिधि हों।

अफसोस की बात है कि ऐसे मौके पर, सांगली और कोचीन जैसे शुभ ग्रपवादों को छोड़कर, शेष सब नरेश अपना हिस्सा ठीक तरह से अदा नहीं कर रहे हैं। वे ग्रपने प्रजाजनों की ग्राकांक्षाग्रों को कुचलने की मानो होड़ में लगे हुए हैं। दुनिया जानती है कि ग्रंग्रेजों की सार्व-भौम सत्ता बहुत जल्दी यहां से उठने बाली है। तब याद रहे, काम पड़ेगा नरेशों को सीधा अपने प्रजाजनों से ही। नरेश चाहें तो यह सम्बन्ध प्रेममय हो सकता है; ग्रौर यदि वेन चाहें तो उनके ग्रौर प्रजाजनों के बीच निरंतर संघर्ष भी चल सकता है। उस समय अंगरेजों की संगीनें नहीं, प्रजाजनों का प्रेम और सद्भाव ही उनकी ढाल होगी। श्रगर हम याद करलें कि पिछले महायुद्धों में जर्मनी के कैसर, इटली के राजा, ग्रास्ट्रिया के बादशाह ग्रौर रूस के जार जैसे ग्रौर नरेशों से कहीं श्रधिक शक्ति-शाली तथा धनजन से सम्पन्न लोगों तक का नामोनिशान मिट गया है, तब नरेशों के सामने उनकी प्रजाजनों से श्रौर प्रजाजनों की उनसे होने वाली लड़ाई का सही सही चित्र खड़ा होगा भ्रौर उसके परिएामों का उन्हें ठीक-ठीक भान होगा। श्राज राष्ट्रीय महासभा का धीरज कसौटी पर है, पर अब उसकी भी हद आ पहंची है। हिम-शिखर की भांति किसी भी क्षण वह जोर से टूटकर गिर सकता है, या महासागर के ज्वार के समान, ग्रपनी ग्रतल गहराई से उमड कर, स्वाधीनता के प्रवाह को रियासतों में जान से रोकने वाले इस फेन को हवा मे उड़ाकर फॅक सकता है। सचम्च, नरेशों का भिषय क्या होगा. वही सोचें। श्रपनी किस्मत के निर्माता वे खुद ही हैं।

नई दिल्ली ४ दिसम्बर १६४६

(डॉ०) पट्टाभिसीतारामेया

# दो शब्द

#### ቀቁጭ ጭቀ፦

पिन्नलं वर्ष "रियासती जनता की समस्यायें " नामक मेरी एक न्नोटीसी पुस्तिका उदयपुर श्रिधिवेशन के समय प्रकाशित हुई थी। वह दो-तीन महीनों में ही बिक गई श्रीर प्रकाशकों की तरफ से मुक्ते उसका दूसरा संस्करण तैयार करने के लिए कहा गया। पर मैं महीनों इस काम को हाथ में नहीं ले सका। श्रभी जब उसे मैंने शुरू किया तव तक देश की स्थित काफी बदल गई थी। उसके श्रमुरूप जब मैं उस पुस्तक को बनाने बैटा तो इतनी श्रिधिक नई सामग्री उसमें देनी पड़ी कि वह दूसरा संस्करण नहीं बिलकुल दूसरी पुस्तक ही बन गई। इसलिये नाम भी बदल देना पड़ा।

रियासतों के सवाल पर इस प्रश्न के श्रधिक जानकार या कोई नेता लिखते तो श्रच्छा होता, परन्तु बड़े नेता इतने कार्यमग्न हैं कि उन्हें इस छोटेसे काम के लिए श्रवकाश मिलना कठिन है। फिर भी छोटी-मोटी रियासतों में काम करनेवाले श्रसंख्य प्रामीण कार्य-कर्ताश्रों को इस विषय की कुछ श्रावश्यक जानकारी देनेवाली किताब की जरूरत तो थी ही। वही इस पुस्तक में देने का यल किया गया है।

इस त्र्यावस्थकता को किसी अंश में यह पुस्तक त्रागर पूरी कर सके तो में इस प्रयत्न को सफल समभूंगा।

रतलाम-यात्रा में, ६-११-४६. वैजनाथ महोदय

# अनुक्रमा<mark>र</mark>ीका

| १   | देशी रियासवा पर एक दृष्टिपात      | १    |
|-----|-----------------------------------|------|
| २   | रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था | ą    |
| ą   | नरेश स्त्रौर उनका शासन            | G    |
| ४   | वे दावे श्रौर उनकी वास्तविकता     | १६   |
| પ્ર | रियासतें श्रीर देशव्यापी जागृति   | ३३   |
| ξ   | नरेन्द्र मण्डल की घोषणा           | પૂપ્ |
| હ   | मंत्री मण्डल का मिशन              | ६१   |
| 5   | नरेशों की प्रतिक्रिया             | ७४   |
| 3   | जनता की प्रतिक्रिया               | 55   |
| १०  | रियासतों का समूहीकरगा             | ६२   |
| ११  | श्राज के प्रश्न                   | १०२  |

# परिशिष्ट

| <b>(</b> १) | संधिवाली चालीस रियासतें       | ११७ |
|-------------|-------------------------------|-----|
| (२)         | छैः प्रसुख रियासर्ते          | 388 |
| <b>(</b> ३) | घारासभा वाली रियास <b>तें</b> | १२० |
| <b>(</b> 8) | हिन्दुस्तान की कुल रियासतें   | १२२ |
| <b>(</b> 4) | रियासता का वर्गीकरण           | १४७ |
| <b>(</b> ६) | लोक-परिषद्                    | १४६ |
| (७)         | नमूने का विधान                | १६० |
| (5)         | नरेन्द्र मण्डल                | १६४ |

# रियासतों का सवाल

# पूर्व-स्वरूप

: 8:

# देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात

रियासतों की समस्यात्रों पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि उनके बारे में कुछ जरूरी बातें हम जान लें। भारतवर्ष में कुल ५६२ रियासतों हैं। (लोक-परिषद के प्रकाशन में इनकी संख्या ५८४ है।) रियासतों का कुल रकवा ७,१२,५०८ वर्ग मील छोर जन-संख्या ६,३१,८६,००० (सन् १६४१ की मनुष्य-गणना के छनुसार) है। स्कवे के हिसाय से यह समस्त देश का ४० प्रतिशत छोर जन-संख्या के अगमग २३-२४ प्रतिशत है।

मोटे तौर पर रियासतें दो हिस्सों में बँटी हुई हैं।

- (१) सैल्यूट स्टेटस (जिनको सलामी का इक है)।
- (२) नॉन सैल्यूट स्टेट्स (जिनको सलामी का हक नहीं है)।
- २. हिन्दुस्तान में कुल १२० सलामी की हकदार रियामतें हें श्रीर ४४२ ऐसी रियासतें या जागीरें हैं, जिनको सलामी का हक नहीं है।

- ३. उपर्युक्त पुस्तक के पिशिए 'ए' से ज्ञात होता है कि कोई ४५४ रियासतें या जागीरें ऐसी हैं, जिनका रकवा १००० वर्गमील से कम है। श्रीर ४५२ ऐसी हैं जिनकी स्त्राबादी भी एक लाख से कम है। ३७४ रियासतों की स्त्रामदनी एक लाख से कम बताई गई है।
- ४. सिर्फ १२ रियासतें इतनी बड़ी हैं कि जिनका रकवा १० हजार वर्गमील से ज्यादा, ऋाबादी १० लाख से ऊपर श्रीर ऋामदनी पचास लाख से ऊपर है।
- ५. जिस हिस्से को ब्रिटिश भारत कहा जाता है, उसका रकवा १०,६४,३०० वर्गमील ख्रीर ख्रावादी २६ करोड़ (१६४१ की गणना) है। वह ५७५ जिलों में बँटा है। हर जिले का ख्रीसत रकवा ४००० वर्ग मील ख्रीर ख्रावादी ८ लाख के करीब बैठती है।
- कुछ रियासतें या जार्गारें इतनी छोटी हैं कि उन्हें राज्य कहते
   हुए हँसी ऋौर तरस ऋाता है।
- ७. पन्द्रह रियासतें इतनी छोटी हैं कि जिनका रक्या पूरा एक वर्ग मील भी नहीं । २७ दूसरी रियासतों का रक्या पूरा एक वर्गमील बैठता है। स्रत जिले में १४ इतनी छोटी-छोटी रियासतें या जागीरें हैं, जिनकी श्रामदनी ३०००) सालाना से ज्यादह नहीं जाती। इनमें से तीन रियासतों की श्रावादी इतनी कम है कि पूरे सौ श्रादमी भी उनमें नहीं हैं। उनमें से पाँच की श्रामदनी पूरे सी रुपये सालाना भी नहीं। सालाना २० रुपये श्रामदनी वाली श्रीर ३२ श्रादिमियों की श्राबादी वाली एक जायदाद भी है, जिसको राज्य कहा जाता है।
- द्र. ५६२ रियासतों में कुल ६० इतनी बड़ी हैं जो रकवा, आवादी ख्रीर द्यामदनी के हिसाब से ब्रिटिश भारत के एक जिले के करीब बरावरी की मानी जा सकती हैं।

# रियासतों के नियन्त्रगा की व्यवस्था

माग्टेन्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के स्त्राधार पर पहले जिन रियासतों का सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारों से था, बाद में उनमें से श्रिधिकांश का सम्बन्ध सीधा गवर्नर जनरल से कर दिया गया है। परन्तु इनका नियन्त्रण प्रायः एजन्ट के मार्फत ही होता रहता है।

भारत सरकार का पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट भारतवर्ष की तमाम रियासतों के शासन के लिये जिम्मेवार है। यह सीधा वाइसराय के मातहत काम करता है। पर उन्हें तफसीलों की तरफ ध्यान देने का श्रवकाश कहाँ से हो? इसलिए श्रयल में सारे महकमे का नियन्त्रण पोलिटिकल सेकेटरी के हाथों में ही रहता है। वाइसराय को तमाम जानकारी श्रयने इस सेकेटरी से ही मिलती है, जिसके मातहत श्रीर भी कितने ही श्रॉफिसर हैं जिन्हें एजन्ट दु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्ट श्रीर रेसिडेन्ट कहते हैं।

एजन्ट दु दि गवर्नर जनरल के मातहत अनेक रियासतें होती हैं श्रीर अप्रैर उसका सम्बन्ध सीधे वाइसराय से होता है। उसके मातहत अनेक पोलिटिकल एजन्ट होते हैं। इन प्रत्येक के मातहत कुळु रियासतें हैं। रेसिडेन्ट उस पोलिटिकल अप्रॉफिसर का नाम है, जो अप्रकेली बड़ी बड़ी रियासतों पर ध्यान देता है।

इन तमाम श्रफीसरों को बहुत ब्यापक श्रौर श्रलग श्रलग श्रिषकार होते हैं। उनका न तो कहीं खुलासा है श्रौर न ऐसा खुलासा करने का यत कभी किया गया है। यह रियासत का महत्त्व, नरेश का स्वभाव श्रीर पोलि-टिकल श्रॉफिसर की मर्जी पर निर्भर रहता है। कभी कभी तो वह बहुत छोटी छोटी बातों में भी दस्तंदाजी करता है, तो कभी नरेशों से बड़े बड़े

धृशित श्रपराध हो जाने पर श्रीर भयंकर कुशासन होने पर भी हस्तर्चीप करने से इ-कार कर देता है। राजा अगर कमजोर हैं तो रोजमर्रा की बातों में भी पोलिटिकल एकन्ट टाँग ऋड़ाने लगता है, तो कभी राजा के दबंग होने पर वह बहुत सोच समभ कर दस्तन्दाजी करने की जरुरत देखता है। हाँ उसे हमेशा साम्राज्य सरकार श्रीर भारत सरकार की नीति श्रीर हिटायनों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। फिर इनकी सत्ता रियासतों के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है। आम तौर पर छोटी रियासतों पर इन स्त्रधिकारियों को बहुत अयापक द्राधिकार होते हैं । पर सबसे अन्वरज की बात तो यह है कि कोई नहीं आनता कि ये अधिकार क्या होते हैं। सारा काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिसके कारण नरेशों पर इस महकमे का भयंकर स्त्रातंक रहता है । पर कोई इसका श्चर्य यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिपार्टमेंट के पास इन नरेशों की शिकायत ले कर जावें तो वह उनकी सहायता करता होगा। ऐसा जरा भी नहीं । डिपार्टमेंट तो जैसी अपनी सुविधा देखता है वैसा करता है । इसे तो साम्राज्य से मतलब है। वह नरेशों को जन जारति का डर दिखाता रहता है श्रीर जनता की सन्धियों श्रीर सलहनामों का बहाना बताकर इनकी निरंकशता को बरकगर रखता है। इस तरह अपने इस दुधार के बलपर उसने श्रपनी निरंकुशता की रहा श्रव तक की है।

बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसोर,बड़ोदा, जम्मू ऋौर काश्मीर तथा गवालियर का संम्वन्ध सीधा भारत सरकार से है। भूतान ऋौर सिक्किम का भी है। पर साधारण रियासतों की ऋपेचा इनके तोल्लुकात जरा दूसरे प्रकार के हैं।

बलू चिस्तान में गवर्नर जनरल का एजेन्ट कलात ग्रीर लासबेला रियासतों का नियन्त्रण करता है।

मध्यभारत की एजन्सी का एजेन्ट इन्दौर में रहता है। उसके मात-इत भोपाल, बुःदेलखपड ब्रौर मालवा इस प्रकार तीन एजेन्सियाँ हैं इसके मातहत श्रद्धाईस बड़ी, जिनके राजा-नवाबों को सलामी का हक है, श्रीर सत्तर छोटी रियासतें हैं, जिनके मेंग्शों को सलामी का हक नहीं है।

डेक्कन स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन् १६३३ में उन रियासतों को अलहदा करके किया गया, जो अब तक बम्बई के मातहत थीं। इनका एजेन्ट कोल्हापुर का रेजिडेण्ट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी। छोटी सोलह रियासतें कर दी गई हैं।

ईस्टर्न स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण भी सन् १६३३ में हुआ। श्रव तक जो रियासतें मध्यप्रदेश, बिहार ख्रीर उड़ीसा के मातहत थीं, उन्हें इस एजेन्सी में रख दिया गया है। इनकी संख्या ४० है। मयूरभंज, पटना, घस्तर ख्रीर कालाहएडी इनमें से मुख्य हैं। इनका एजेन्ट रांची में रहता है, जिसके मातहत एक सेकेटरी ख्रीर एक पोलिटिकल एजेएट भी है, जो सम्बलपुर में रहता है।

गुजरात स्टेस्ट्स पजेन्सी का निर्माण भी उसी वर्ष (१६३३) में किया गया था। बम्बई की मातहत की ग्याग्ह बड़ी सलामी की हकदार श्रीर सत्तर छोटी रियासतें या जागीरें इसके नियन्त्रण में कर दी गई हैं। बड़ोदा का रेजिडेन्ट इनके लिए गवर्नर जनरल का एजेन्ट है। इन रियासतों में राजपीपला मुख्य है। रेवा-कांठा एजेन्सी भी इसी एजेन्सी के मातहत है।

मद्रास स्टेट्स पजेन्सी इनसे दस वर्ष पहिले बनी थी। इसके मातहत त्रावणकोर श्रीर कोचीन ये दो बड़ी रियासतें हैं। एजेन्ट का मुकाम चावणकोर में रक्खा गया है।

सीमांत पजेन्सी के मातहत चित्राल सहित पांच रियासतें हैं।सीमा-प्रान्त का गवर्नर खुद इनके लिए एजेन्ट मुकर्रर है।

पंजाब स्टेट्स पंजेन्सी का निर्माण १६२१ में हुन्ना था। इसके मातहत १४ रियासतें हैं, जिनमें भावलपुर के नवात्र मुस्लिम श्रीर पटियाला के नरेश सिख हैं। सन् १६३३ में खैरपुर को भी इन्हीं के साथ इस एजेन्सी में जोड़ दिया गया है।

राजपूताना स्टेट्न पजेन्सी का सदर मुकाम माउएट श्राब्रू पर स्वत्वा गया है। बीकानेर श्रीर सिरोही इनके सीधे मातहत हैं। इनके श्रालावा बाईस दूसरी रियासतें हैं, जो जयपुर के रेजिडेन्ट, मेवाइ के रेजिडेन्ट, दिल्लिए राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकल एजन्ट, पूर्वी राजपूताना स्टेट्स के एजेन्ट श्रीर पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के रेजिडेन्ट के मातहत कर दी गई हैं। इनमें से टोंक श्रीर पालनपूर के शासक मुस्लिम हैं श्रीर भरतपुर तथा धौलपुर के नरेश जाट हैं। शेप में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर श्रीर बीकानेर प्रधान राजपूत राज्य हैं।

वेस्टर्न इण्डिया स्टेट्स पजेन्सी का निर्माण सन् १६२४ में किया गया। तय से काठियावाइ की रियासतें, तथा कच्छ श्रीर पालनपुर की एजेन्सियों को बम्बई के मातहत से हटाकर गवर्नर जनरल के मातहत रख दिया गया। महीकाँठा एजेन्सी को भी सन् १६३३ में इनके साथ जोड़ दिया गया। इनका पजेन्ट राजकोट में रहता है, जिसके मातहत, साबरकाँठा, तथा पूर्वी श्रीर पश्चिमी काठियावाइ के पोलिटिकल पजेन्टस् काम करते हैं। इन सबके मातहत कुल मिलाकर कच्छ, जूनागढ़, नवानगर, श्रीर भावनगर सहित, सोलह सलामी के हकदार मरेशों की श्रीर दो सौ छत्तीस रियासतें या जागीरें छोटी हैं, जिनके शासकों को सलामी का हक नहीं है। इनके श्रालावा भी प्रान्तीय सरकारों के मातहत कुछ रियासतें रह गई हैं। उदाहरणार्थ—

श्रासाम में — मणिपुर तथा खासी श्रौर जिएटया की १६ पहाड़ी रियासतें।

वंगाल में - कूच विहार श्रौर दिपुरा

्पंजाब में -- शिमला की पहाड़ियों की श्राटारह छोटी रियासतें जिनमें संबसे बड़ी वशर है।

युक्त प्रान्त में -रामपुर, काशी, जिनका निर्माण १६११ में हुत्रा श्रीर हिमालय की टेहरी गढ़वाल रियासत ।

#### : ३:

# नरेश श्रीर उनका शासन

देशी राज्यों के शासकों ऋर्यात् राजाओं। श्रोर नवावों का व्यक्तिगत श्रीर सार्वजनिक जीवन तथा शासन लग्भग एकसा होता है। कुछ मामूली फेरफार के साथ उनकी टकसाली कहानी यों कही जा सकती है:--

नरेशों का बचपन श्रास्यन्त लाइ प्यार में गुजरता है। महलों में इनकी माता ही श्राकेली रानी नहीं होती। उसके श्रालावा इनकी कितनी ही सौतेली माताएं होती हैं, जिनमें बेहद ईर्ष्या द्वेप होता हैं; इस वजह से युवराज की जान सदा खतरे में रहती है। इस खतरे से बचाने के लिए उसे लगभग कैदी की सी हालत में रक्खा जाता है। हमेशा खुशामद का वातावरण रहने के कारण बचपन से ही इनकी श्रादवें विगड़ने लगती हैं।

राजकुमारों की शिचा के लिए देश में राजकोट, अजमेर, इन्दौर
श्रौर लाहौर इस तरह चार कॉलैज हैं। सफल, चिरत्रवान, श्रौर प्रजा की
सेवा करने वाला शासक बनाने की अपेवा इन्हें यहाँ आजाधारक साम्राज्य
सेवक बनाने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। इसके बाद
उन्हें उच्च शिचा के लिए इंगलेंड भेजने की प्रथा भी रही है। यह उच्च
शिचा इनके लिए श्रौर भी हानिकर साबित होती है। युवराज
अपने प्रजाजनों से दूर पढ़ जाता है, जनानी के जोश में वह विदेशों में
अपनेक नये आचार, नये विचार श्रौर कई ऐसी नई वार्ते सीख लेता है कि
अपने प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के बजाय वह उनको मूर्ख श्रौर
गंवार समभ उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का यत्न करने लगता है, यहाँ

तक कि श्रिधिकार मिलने के बाद भी वह श्रापना श्रिधिकतर समय बाहर बिताता है। माननीय स्व० श्री निवास शास्त्री ने एक बार नरेशों की विदेश यात्राश्चों के बारे में कहा था "श्राप लन्दन, पेरिस या किसी भी फैशनेवल शाहर में चले जाइए। वहाँ श्रापको कोई हिन्दुस्तानी राजा जरूर मिल जावेगा, जो श्रापनी श्रातुल संपत्ति से वहाँ के लोगों को चिकत कर रहा होगा श्रीर श्रापने संपर्क में श्राने वालों को पतित श्रीर भ्रष्ट बना रहा होगा।"

नरेशों के चरित्र श्रीर तरह तरह के घृष्णित व्यसनों के विषय में कुछ न कहना ही भला है। बड़े बड़े श्रंतःपुर, वहाँ का गन्दा वातावरण श्रीर उनके श्रग्दर केदी कासा जीवन बितानेवाली श्रासंख्य रानियाँ, दासियाँ श्रीर रखेलों का दयनीय जीवन ही इनका प्रत्यन्त प्रमाण है। परन्तु फिर भी उन्हें इतने से संतोप नहीं होता। श्रपने सेर-सपाटी तथा देश विदेश की यात्राश्रों से यथा संभव इनके श्रन्तःपुर की श्रीर भी वृद्धि होती ही रहनी है।

रियासतें शिक्ता, उद्योग ऋौर नागरिक स्वाधीनता के विषय में झारवंत िछड़ी हुई हैं। इस विगड़े जमाने में भी ब्रिटिश हिन्दुस्तान ने दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानन्द, लोकमान्य, महात्मागाँधी. पं जवाहरलाल जैसे महापुरुषों के झालावा उन हजारों निःस्वार्थ कार्यकर्ताझों को जन्म दिया है जिन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है। परन्तु रियासतें इस संबंध में हम सब देखते हैं झात्यन्त पिछड़ी हुई हैं। इसका कारण वहाँ का ऋंधकार ही है। मानों दम घुट रहा हो। तरक्की की गुंजाइश बहुत कम रहती है। छोटी रियासतों में तो झादमी बढ़ ही नहीं सकता। झातः झपनी तरककी की इच्छा करने वाला हर झादमी यहाँ से माग निकलको की ही इच्छा रखता है।

यही हाल उद्योगों का भी है। मैसोर, त्रावसकोर, कोचीन, बड़ौदा, गवालियर, इन्दौर जैसी इनी गिनी रियासतों को छोड़ दें तो कहना होगा कि वहाँ कोई खौद्योगिक विकास नहीं हुआ है। केवल कुछ रियासतों में कपड़े की मिल हैं। दूसरी कुछ रिय सां में जिन प्रेम वरोग है। श्लोर जहाँ कुछ ऐस कारखाने हैं वहां कुछ थांटी मी जान श्लोर जायित भी दिखाई देती है। श्लान्या तमाम रियामते एक दम एछड़ी हुई है। खेती श्लोर सरक री नौकरी के श्लावा वहाँ श्लाजीविका का कोई जरिया नहीं होता। तमाम पढ़ें लिखें लोग श्लोर साहमी व्यापारी श्लम्थकार श्लार प्रतिक्रिया के इन श्लेष कुश्लो स निकलकर श्लपनी किम्मत को श्लाजमाने के लिए पास पढ़ों स के ब्रिटिश प्रान्तों में चले जाते हैं। राजपूताने की रियासतों में श्लाज भी गुलामी की कुपथा कायम है। दारोगा, चाकर, हुजूरी वर्गरा गुलाम जातियों का वहा पशुश्ला के समान दन लेन होता है। इनकी न कोई सपति होती श्लोर न घरवार। वे श्लारने मालिकों की मानि होते हैं श्लोर लड़ियों की शादी के समय दामदासियों के रूप में डन्हें लड़नी के माथ भेज दिया जाता है श्लोर तब से ये इस नये परिवार की संग्रत्व वन जाते हैं।

बेगार लग भग मभी भ्यासतों में जारी है यद्याय दुछ भ्यासतों में वे काननन मना है। नार्ट, घोषी, खापी, दरजी सबको बेगार देना पड़ती है। छुटने की कोई आशा नहीं होती।

रियासतो में कर तो प्रायः अधिक होते ही है। किन्तु इसके अलावा छोटी छोटी रियासतों में अनिमित्त लाग बागं होती है। वैरिस्टर चुडगर अपनी पुस्तक " इन्डियत प्रिन्सेस " में लिखते हैं किसानों की ६० प्रविशत् से भी अधिक आय इन करों में ही चली जाती है।

कानन श्रमल में प्रजा की इच्छा श्रीर जरूरत के श्रनुमार उसीके द्वारा बनाये जाने चाहिये। इस श्रार्थ में रियासना में कोई कानन नहीं होता। कान्न श्रीर शासन दोना वहा राजा के व्यक्तित्व में केन्द्रित हो जाते हैं। कान्न उसके जवान से निक्लते हें श्रीर दौलत उसकी नजर में होती हैं। कहीं कहीं श्रग्रेजी इलाका में प्रचलित कान्न जारी कर दिये गये हैं। पर उनमें भी कोई स्थायित्व नहीं होता। नंशा जब चाहे उन्हें उठा सकता है, संसोधन कर सकता है या मुल्तवी कर सकता है। जिसको जी चाहे उठाकर मनमाने समय तक जेल भिजवा सकता है, या रियासत से निकाल बाहर भी कर देता है और इसके लिये किसी कारण आरोप या जाँच की जरूरत नहीं होती। हर किसी की सम्भित्त जप्त की जा सकती है और अदालतों में चल रहे मामले भी रोके जा सकते हैं। कोई प्रजा जन अपने नरेश पर उसके अपत्रसरों के खिलाफ वचन-भंग या अधिकारों के आपहरण के लिये अदालत में मामला भी नहीं चला सकता। किसी सरकारी अपसर के द्वारा अगर ऐसा गुनहा भी हो जाय, जिसका सरकार या सरकारी काम से कोई ताल्लुक न हो तो भी बगैर नरेश की आजा के उसके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता। राज्य में सभा-संगठन करने और अखवारों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्राय: कोई कान्न नहीं होता। कोटे राज्यों में वगैर राजा सा० की आजा के कोई सभा-सम्मेलन नहीं किये जा सकते और अगर कहीं कोई ऐसी सभा वगैरह कर भी लेता है तो फीरन् पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐसी दस्तन्दाजी के खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता।

सरकारी नौकरियों के विषय में कोई खास नीति नहीं होती। सबसे बड़ा ऋधिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रीतिपात्र यारिश्तेदार होता है या पोलिटिकल डिपार्टमेंट का ऋपना ऋगदमी होता है।

दीवान श्रपने साथ बाहरी श्रादिमयों का प्रायः एक दल लाता है जो उसके विश्वासी होते हैं। यों भी श्राम तौर पर रियासतों में प्रायः ऊँचे श्रोहदे पर बाहरी श्रादिमयों को ही रक्खा जाता है जो स्थानीय श्रादिमयों की श्रपेत्ता श्रिधिक श्राज्ञाधारक श्रोर वफादार माने जाते हैं। यह मान्यता एकदम गलत भी नहीं। क्योंकि इन बाहरी श्रादिमयों का सर्वाधार दीवान या नरेश रहते हैं। जनता में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहने के कारण नरेशों श्रीर उनके दीवानों के भले खेरे हुक्मों के श्रमल में इनको कोई हिचिकचाहट नहीं होती। पर श्रार इन स्थानों पर

स्थानीय स्रादमी होते हैं, तो उनके मित्र, रिश्तेदार जात-विरादरी वाले, जान पहचान के लोग भी समाज में होते हैं। स्रातः कोई भी बुरी बात फरते समय स्थानीय स्रादमियों को यह ख्याल हो सकता है कि ये सब लोग उन्हें क्या कहेंगे ? बाहर के स्रादमियों को ऐसा कोई विचार या सर नहीं होता। इमलिए नरेशों स्रोर दीवानों की निरंकुशता में ये उनका पूरा साथ देते हैं। राज्य के हिमाय-किताब में भी सफाई कम ही रहती है। राज्य कोष में से कितना नरेश पर तथा उसके परिवार पर खर्च होता है इम विषय में निश्चित मर्यादा बहुत कम रियासतों में होती है स्रोर जहाँ यह होती है वहाँ भी उसका पूरे विवेक स्रोर कड़ाई के साथ शायद ही पालन होता है। श्रानेक नरेश रियासत के खजाने स्रोर जेव खर्च में बहुत कम मेद मानते हैं स्रोर उनकी विदेश यात्रायों, प्रीतिपात्रों के इता स्रात्य प्रकार से जो खर्च होता है वह मुकर्र खर्च से कहीं बढ़ जाता है। नरेन्द्र मएडल के १०६ सदस्य नरेशों में से केवल ५६ नरेशों ने स्रपना जेव खर्च निश्चित किया है।

छोटी रियासतों में यह विवेक श्रीर भी कम रहता है। फलतः प्रजा जनों की सेवा श्रीर जीवन-सुधार सम्बन्धी कामों के लिए कमी पड़ जाती है श्रीर जब कभी इन कामों के लिये माँग की जाती है तो यही जवाब मिलता है कि वजट में कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारों की तरफ से ऐसा जवाब मिलना तो स्वाभाविक ही है। पर श्रव खुद प्रजाजनों को नरेशों का खानगी खर्च कम करने पर जोर देना चाहिए। उसकी श्रव निश्चित प्रतिशत सुकर्रर कर दी जाय श्रीर वह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा के लिये राज्य-कोष का श्रधिक से श्रधिक हिस्सा बचाया जा सके।

व्यक्तिगत रूप से नरेश राज काज में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। हमेशा स्वार्थियों श्रीर खुशामदियों का भुगड उन्हें घेरे रहता है, जो इस बात की खूब सावधानी रखता है कि उनके गिरोह को श्रीर उनके जैसे विचार वालों को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार का श्रादमी नरेश तक न पहुँचने पावे जिससे उनके स्वार्थ सुरिक्त रहें। कागजात श्रीर मिसलें वर्षों नरेशों की प्रतीक्ष में पड़ी रहती हैं। खुद नरेश इतने सुरन, बिलासी श्रीर निष्क्रिय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि श्रीनेक मर्तवा उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि किन मामलों में उन्होंने किस प्रकार के निर्ण्य पर हस्ताक्तर किये हैं।

बहुत कम रियासतों में वैधानिक शासन के चिन्ह हम देखते हैं। कुछ बड़ी बड़ी रियासतों में धारा सभायें बन गई हैं। पर उनमें सरकारी श्रोर गैर सरकारी नामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है। श्रोर इतने पर भी श्रिधिकार कुछ-नहीं के बरावर हैं। ये धारासभाये क्या हैं, निरी बाद-विवाद सभायें हैं। उनके निर्णयों का महत्व सलाह से श्रिधिक नहीं होता। जिन्हें नरेश किसी हालत में मानने को बाध्य नहीं हैं।

केवल न्वींनीस रियासतें ऐसी हैं, जिनमें न्याय विभाग तथा शासन विभाग को अलग-अलग रखने का यन किया गया है ! वर्ना अधिकाँश इंनमें प्रायः कोई तमीज नहीं करतीं । न्याय-विभाग पर राजा का पूरा नियन्त्रण होता है । चालीस रियासतों में हाईकोटों की स्थापना हो चुकी हैं जिनमें से कुछ में अप्रेजी भारत की तरह कान्न के अनुसार न्याय देने का यन होता है । पर याद रहे, राजा पर किसी कानून की सत्ता नहीं होती । यही नहीं, बिक उसके आदेशानुमार काम करने वाले कर्मचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है । अधिकांश रियासनों में तो निश्चित कान्न के अभाव में मनमानी ही चलती रहती है । प्रजाजनों या पीड़ितों को शिकायत या अपील करने तक की गुंजाइश नहीं रहती । जब पिछला गवर्नमेन्ट आफ इन्हिया एक्ट बना तो रियासती जनता के मौलिक अधिकारों का चिहा तक बनाना असंभव हो गया क्योंकि इस पर नरेश राजी ही नहीं होना चाहते थे । यह तो हुआ बड़ी रियासतों का हाल ।

छोटी रियासतों की कहानी श्रीर भी दुःखदायी है। उनके नेरेश तो एक दम निरंकुश होते हैं। श्राप्तनी सत्ता का केवल एक ही उपयोग वे जानते हैं। प्रजाजनों को मनमाना तंग करना, उनसे पैसा चूसना, श्रीर श्राप्तने ऐशो आराम में तथा दुर्गुणों में एवं व्यसनों में उसे बरबाद करना। न्याय-विभाग श्रीर पुलिस श्रापर होते भी हैं तो पत्ति श्रीर श्रष्ट । श्रान्याय श्रीर जुलम के साधन बन जाते हैं। कर श्रान्यायपूर्ण श्रीर श्रमहा होता है। भाषण, संगठन श्रीर मुद्रण जैसी मामृली नागरिक स्वाधीनता का भी वहाँ नामोनिशान नहीं होता।

नरेश ऋपने स्वार्थ ऋोः विषय दिलासों पर ऋिनयन्तित खर्च करते रहते हैं। लोग ऋत्यन्त दिन्द्र हैं। लाखों लोगों को दिन में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं मिल सकता। राज ऋोर राज के कर्मचारी प्रजाजनों को यमराज के समान भयंकर ऋोर दुष्ट मालूम होते हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि उनका जन्म प्रजाजनों से केवल पैसं वस्त्ल करने के लिये हि हु ऋा है। ऋगौर प्रजाजनों को उनकी टहल-चाकरी करने के लिये बनाया गया है। इनके ऋत्याचारों का चर्णन करना श्चसंभव है। चही जानते हैं, जिनपर चीतती है।

लन्दन द्राइम्स ने सन् १८५२ में रियासतों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था जिसमें छोटी बड़ी रियासतों में चल रही ख्रान्धेर का चित्र छोर कारण भी खूब ख्राच्छी तरह थोड़े में प्रकट किया गया है:—

"पूरव के इन निस्तेज श्रीर निकम्मे राजा नामधारियों को जिन्दा रख फर इमने उनके स्वामाविक श्रन्त से उनकी रचा फर ली है। बगावत के द्वारा प्रजाजन श्रपमे लिए एक शक्तिशाली श्रीर योग्य नरेश ढूंढ लेते हैं। जहाँ श्रव भी देशी नरेश हैं, इमने वहाँ के प्रजाजनों के हाथों से यह लाभ श्रीर श्रिधिकार छीन लिया है। यह इल्जाम सही है कि इमने इन नरेशों को सत्ता तो दे दी. पर असफी जिम्मेदारी से उन्हें बरी कर दिया है। श्रुपनी नपुंसकता, दुर्गृण श्रोर गुनाहों के बावजूद भी केवल हमारी तलवार के बल पर ही वे श्रुपने सिंहासनों पर टिके हुए हैं। नतीजा यह है कि श्रुधिकांश रियासतों में घोर श्रुराजकता फैली हुई है। राज का कोव किराये के टटू जैसे सिपाही श्रोर नीच दरबारियों पर बरबाद हो रहा है श्रीर गरीव रिश्राया से बेरहमी के साथ वस्त्ल किये गये भारी करों के रूपये से नीच से नीच मनुष्यों को पाला जाता है। श्रुमल में श्रुव सिद्धान्त यह काम कर रहा है कि सरकार प्रजाजनों के लिए नहीं, बिल्क राजा श्रीर उसके ऐशोश्राराम के लिए जनता है श्रीर यह कि जब तक हमें राजा की सत्ता श्रीर उसके सिंहासन की रत्ता करनी श्रमीष्ट है, तब तक हमें भी भारत की सर्वोंपरि सत्ता के रूप में वे तमाम बातें करनी ही होंगी, जो ऐसे राजा श्रीपने प्रजाजनों के प्रति करते हैं। '

इस छोटे से उद्धरण में रियासतों में चल रही सारी श्रंधेर का कारण श्रा गया है। इससे स्पष्ट है कि रियासतों में जितनी गन्दगी, जितनी श्रन्धेर, जितना श्रन्याय, श्रीर जितने जुल्म हैं, उन सबके लिए साफ श्रीर सीधे तौर पर भारत सरकार का राजनैतिक विभाग ही जिम्मेवार है। उसने एक तरफ न केवल नरेशों को इन्सान बनने से रोक रक्खा है, बल्कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए जिन कुटिल श्रीर घृणित चालों कुचालों से काम लिया जाता है उन सबका उपयोग करके उन्हें पूरी तरह निकम्मा, क्रिष्ट, गैरजिम्मेवार श्रीर प्रजा-पीड़क बनाने की तरकीव श्रीर जाल रचे हैं। रियासतों में श्रसल में नरेशों का नहीं, पोलिटिकल डिपार्टमेंट का राज रहा है। उसने रियासतों को प्रतिक्रिया का गढ़ बनाने का काम किया है जिसके बल पर देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की लहर को रोका जा सके। साम्राज्य सत्ता ने देशी राज्यों में उस निरंकुंश शासन श्रीर शोषण्य को चलाने का यत्न किया। जो काम श्रीर नीति वह श्रपने सीधे शासन में नहीं कर सकती थी उन्हें उसने यहां परदे की श्रीट में बैठकर किये कराये हैं जिससे वह खुद बदनामी से बच जाय, नरेश श्रपने श्रीप बालावाला पिट जारों, श्रीर बदनाम हों;

श्रीर इसके साथ यह भी सिद्ध करते बने कि हिन्दुस्तानी लोग शासन की जिम्मेवारी को संभालने में कितने निकम्मे हैं। फिर इन रियासतों की ग्रंधर शाही के साथ साथ ब्रिटिश शासन को रखकर अपनी श्रेष्ठता भी संसार को बताने का इसमें यत्न है। एक तरफ स्रापनी लम्बी चौड़ी घोषणास्त्री में नरेशों को उनकी भीतरी खन्यवस्था के लिए खंगरेज सत्ताधारी फटकारते भी रहे हैं श्रीर दूसरी तरफ परदे की श्रोट में बैठकर प्रगति-शील नरेशों को क्रागे बढ़ने से बरी तरह रोक भी तं रहे हैं। परन्त नरेशों की निरंकशता को रोकने के लिए उसने किसी नरेश के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया हो ऐसा शायद ही कोई उदाहरण मिले । नाभा, भरतपुर श्रीर इन्दौर जेसे नरेशों को राजगद्दी से अलग करने में इनकारणों की अपेदा साम्राज्य सत्ता के स्वार्थ श्रधिक काम करते रहे हैं। क्योंकि कुशासन, दुराचार, जुल्म श्रादि की हजारी शिकायतें होने पर भी दूसरे राजास्त्रों को जो कि साम्राज्य के स्वार्थी श्रीर प्रजा के शोषण में सहायक रहे हैं, न केवल कायम रहने दिया बल्कि उनकी इज्जत भी बढाई गई है। जो हो, रियासतों स्प्रौर रियासती प्रथा में स्नामल परिवर्तन की स्नावश्यकता है। स्नगर इनमें स्नावश्यक स्थार नहीं हो सकते तो ये टिक भी नहीं सकेंगी. न केवल ब्रिटिश भारत की बल्कि देशी राज्यों की जनता भी श्रव इतनी जागृत हो चुकी है कि वह उन नरेशों को उखाड़ फेंकेगी जो समयोचित सधार की चमता नहीं दिखावेंगे। स्त्राज जनता के सामने यह प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता की श्रमुक राजवंश रहे या न रहे। सबसे बड़ा सवाल ज्याज लोक कल्याण का है। जो व्यवस्था जनता को सबसे ऋधिक सुख पहुँचा सकेगी वही रहेगी। जो बाधक होगी वह नहीं टिकेगी। श्रंगरेजी साम्राज्य के मातहत इस सामन्त शाही की निकम्मी प्रथा ने जनता की प्रगति के मार्ग में केवल रुकावटें ही नहीं डाली हैं बल्कि उसे दबा दबाकर उस पर तरह तरह के जुल्म करके श्रीर शोषण करके उसे पशुश्री की समता में लाकर छोड़ दिया है।

नरेशों के निरंकुश निजी खर्च, इनकी शान-शौकत, व्यसनाधीनता, श्राजीव ख्रोर निकम्मे रस्मोरिवाज ख्रोर इन सब में होने वाली धन की बरवादी, कुत्ते, घोडे, महलों में पलने वाले ख्रसंख्य नौकर चाकर ख्रीर बाँदा बाँदियों की फीज, वेरहम मारपीट, कानूनी शासन का सर्वथा द्रमाव, किसानों का शोपण इत्यादि ने रियासती जनता को राजनैतिक सामाजिक ख्रार्थिक ख्रोर साँस्कृतिक दृष्टि से इतना पीछे रख दिया ख्रीर गिरा दिया है कि जिसकी टीक टीक कल्पना बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासनों के प्रश्न को मुलक्काने में हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का रहेगा तभी उसका उचित हल हम निकाल सकेंगे।

#### :8:

# वे दावे श्रोर उनकी वास्तविकता

नरेशों का और उनके शासन का यह एक मोटा सा चित्र है। इसकी तफसीलों में झाज के बदले हुए जमाने में जाना बेकार है। झाज तो भृत की अपेचा भविष्य की समस्याओं पर ही अधिक विचार करने की जरूरत है। फिर भी प्रश्न की सारी बाजुओं का यथावत् ज्ञान हो जाय इस ख्याल से रियासनों और नरेशों की पूर्विस्थित का जो अब तक लगभग ज्यों की त्यों कायम हैं एक मोटा सा चित्र दे दिया गया है। इर कोई जानता है कि किसी भी स्वतन्त्र देश में नरेशों का ऐसा वर्ग एक सनट भी नहीं टिक सकता। पर इस विदेशी सता ने उसे यहाँ अपने स्वार्थ के लिए अत्र तक इन्डे के बल पर टिका रक्खा है। सन् १६२१ में हिंदुस्तान में जिस उम्र राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, हिन्दुस्तान के प्रश्न पर ब्रिटेन के विचारशील लोगों का भी ध्यान जोरों से गया। अमेरेज सरकार भी इस बात को जान गई कि अब राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति का रोकना असम्भव है और शासन सुधार के तरीकों की चर्चा शुरू हुई। यह स्वष्ट था कि अब शासन का नया स्वरूप संघ शासन ही

हो सकता है। पर इस संघ में रियासतों की स्थिति क्या होगी? उनका भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उनका सम्बन्ध कैसा होगा, इत्यादि प्रश्न खड़े होते गये। श्रोर राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग होने लगी।

इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेशों का सवाल बिलकुल जुदा है। उनका सम्बन्ध सीधा सम्राट से है। साम्राज्य सत्ता उनके साथ संधियों श्रीर सुलहनामों से बंधी है। श्रीर इनके श्रानुसार नरेशों के प्रति सार्वभीम सत्ता के कुछ निश्चित कर्ताव्य हैं जिनका पालन करने के लिए वह वचन बद्ध है। इस चर्चा ने नरेशों को भी श्रपनी सन्धियों की याद दिलाई। उसमें उन्होंने देखा कि हमारी स्थिति तो श्रंगरेजी सल्तनत के साथ में समानता की है श्रीर हमारा संबंध सीधा सम्राट से है। नरेशों ने सोचा कि इस हलचल में हमें भी श्रापनी पहले की सी स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके तो कितनी श्रच्छा हो। नवसंगठित नरेन्द्र मण्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशों में शायद थोड़ी सी वर्ग चेतना पैदा कर दी। उन्हें एक लम्बे ऋसें से यह शिकायत थी कि उनके ऋधिकारों पर पिछले सौ वर्षों में श्रानेक बार गैर कानूनी श्रीर श्रान्याय पूर्ण श्राक-मण हुए हैं। इस अन्याय की शिकायत करते हुए नरेश अपनी तरफ से कुछ दावे भी पेश करना चाहते थे। इसलिए सन् १६२७ में उनमें से किवने ही नरेशों ने यह मांग भी की कि साम्राष्य सता के साथ उनके सम्बन्धों का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है स्त्रीर फिर उसी के श्चनुरूप उनके साथ व्यवहार हो ।

लॉई वर्कन हेड उस समय भारत भन्त्री थे, उन्होंने इसके लिए एक कमिरी की नियुक्ति कर दी ,जिसके तीन सदस्य थे—सर हारकोर्ट बटलर मि. सिड्यूसर पील श्रीर मि. होल्डस्वर्थ। कमिटी से कहा गया कि वह रियामतों श्रीर सार्वभीम सत्ता के बीच के सम्बन्धों के विषय में ख़ासतीर पर—

- (क) सन्धियों इकरारनामीं स्त्रीर सनदों तथा
- (ख) रूढ़ियाँ, व्यवहार, एवं अपन्य कारणों से उत्पन्न पारस्परिक श्रिधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट करें।

सिति सार्वभौम सत्ता श्रौर रियासतों के बीच के श्रार्थिक सम्बन्ध श्रौर लेन-देन के विषय में भी जाँच करे श्रौर दोनों पत्तों के बीच श्रिधिक संतोषजनक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए श्रौर भी सिफारिशें करे, जो उसे उचित जान पड़ें।

चूंकि किमटी के श्राध्यत्त बटलर थे इसिलए उसका नाम बटलर किमटी पड़ गया। इस किमटी ने श्रापनी रिपोर्ट ता॰ १४ फरवरी १६२६ को पेश की। श्राज की परिस्थित में यह रिपोर्ट बहुत पुरानी श्रीर मुख्यत्या केवल ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तु ही मालूम होगी। क्योंकि खुद मन्त्री मएडल के मिशन ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि श्रव भारत में श्रंगरेजों की सत्ता नहीं रहेगी। फिर भी श्राज श्रंगरेजों का सारा व्यवहार एक दम सरल नहीं हो गया है। रियासतों के सम्बन्ध में श्राज भी रोज श्रवेक नई नई उलभनें खड़ी होती रहती हैं। उनके महत्त्व, कारण श्रीर रहस्यों के समभने में इस किमटी की रिपोर्ट में लिखी कई बातों से काफी सहायता मिल सकती है। इसिलए हम उसका थोड़े में श्रवलोकन करेंगे।

किमटी ने श्रापनी रिपोर्ट में बताया है कि 'राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्षि के दो हिस्से हैं— एक श्रंप्रेजी, दूसरा हिंदुस्तानी। श्रंप्रेजी भारत का शासन पार्लमेंट के स्टेटूट के श्रनुसार श्रीर धारासभा में बनाये गये कानूनों के श्रनुसार सम्राट द्वारा होता है। दूसरा हिस्सा भी है तो सम्राट के मातहत ही, पर उसका प्रत्यत्त शासन वहाँ के नरेशों द्वारा होता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक श्रीर श्रखण्ड है। श्रीर इन दोनों हिस्सों को एकत्र बनाये रखने में ही राजनीतिज्ञों की परीक्षा है।

### वे दावे और उनकी वास्तविकता

### श्राज की रियासतें तीन वर्गों में बांटी जा सकती हैं

वर्ग संख्या रक्षवा मीलों में जनसंख्या स्त्राय करोड़ों में (१)-वे रियासर्ते १०८ ५,१४,८८६ ५,०८,४७,१८६ ४२,१६ जिनके नरेश नरेन्द्र- मण्डलके सदस्य हैं।

(२)-वे रियासतें १२७ ७६,८४६ ८०,०४,४१४ २.८६ जिनका प्रतिनिधित्व नरेन्द्र मगडल में उनके नरेशों द्वारा श्रपने ही श्रांदर से चुने १२ प्रतिनिधियों द्वारा होता है।

(३)-इस्टेटें, जागीरें ३२७ ६,४०६ ८,६१,६७४ .७४ वगैरा।

रिपोर्ट में जो सुभाव हैं वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ग की रियासतों से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें लिखा है—

"रियासतों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति मैं समय-समय पर कई परिवर्तन हुए—

- (क) शुरू में निश्चित चेत्रों श्रीर विषयों को छोड़ कर रियासतों के भीतरी मामलों में कोई इस्तचेप न किया जाय, यह नीति रही।
- (ख) बाद में लार्ड हैस्टिंग्ज की सलाह के ऋनुसार रियासतों को भातहत के तौर पर रक्खा गया ऋौर उन्हें शेष भारत से सावधानी के साथ ऋलग रखने की कोशिश की गई। कालान्तर में यह नीति भी बदली ऋौर

(ग) स्त्राज रियासतें तथा सार्वभौम सत्ता के बीच कुछ कु इस प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक स्त्रागे बढ़ें।

"तद्नुसार ता० ६-२-१६२१ को शाही फर्मान द्वारा सम्राट ने नरेन्द्र मण्डल की स्थापना की । कुंछ बेंडे वेंडे नेरेशी ने उसमें जाने से कर दिया। फिर भी मण्डल का निर्माण ख्रौर उसकी स्थायी की रचना एक जबर्दस्त घटना थी। क्योंकि इसमें सरकार ने को एक दूसरे से ख्रौर शेष भारत से ख्रालग रखने की नीति को तहयोग की इच्छा प्रकट की है।

सं शात को मानते हैं कि रियासतों श्रोर सार्वभीम सत्ता वन्ध दरश्रसल उनके श्रीर सम्राट के बीच का सम्बन्ध ही साथ हुई सन्धियाँ मरी नहीं, जिन्दा श्रीर बन्धनकारक हैं। न्धयोंवाली रियासतों की संख्या कुल चालीस ही है। न्धयों में इकरारनामों श्रीर सनदों का भी समावेश कर था है।

"पर सार्वभीम सत्ता श्रीर रियासतों के श्रीच डेढ सौ वर्ष पहले की गई सन्धियों के श्राधार पर कायम किया गया यह सम्बन्ध केवल सौदे की वस्तु नहीं है। यह तो जैसा कि प्रो॰ घेस्ट लेक ने कहा है, इतिहास, सिद्धान्त श्रीर प्रत्यन्त वर्तमान की घटनाश्रों से उत्पन्न परिस्थिति श्रीर नित्य परिवर्तनशील नीति के श्राधार पर बढ़ने वाली विकासशील जिन्दा वस्तु है।"

सर एच मेन ने काठियावाड़ के मामले में श्रापने मन्तब्य में लिखा है (१८६४)—

"देशी रियासतों की श्रान्तराष्ट्रीय महत्त्व है ही नहीं । वे किसी बाहरी देश से सन्धि, विग्रह या समभौता नहीं कर सकतों । यह हक तो सार्वभीम सत्ता को ही है । वही श्रान्तराष्ट्रीय मामलों में रियासतों का प्रतिनिधित्व कर सकती है श्रीर उसके इस हक को कानून ने भी मंजूरी दी है, जो उसे सन्धियों से श्रीर श्राधिकांश में रूढ़ि तथा प्रत्यन्त व्यवहार से प्राप्त है ।

"श्रभी-श्रभी तक सार्वभौम सत्ता केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ही नहीं, उनके श्रापसी व्यवहारों में भी रियासतों की तरफ से उनका प्रतिनिधत्व करसी रही। परन्तु वर्तमान शताब्दी में पिरिध्यतियाँ इतनी बदल गई हैं कि रियासतों के श्रापसी सम्बन्ध में श्रावागमन वगैरा बहुत बढ़ी गये हैं।

"भीवरी उपद्रवों या बगावतों से रियासतों की रत्ना करने के लिये सार्वभौम सत्ता वचन वद्ध है। यह कर्त व्य उसे सन्धियों, सनदों वगैरा क शतों के अनुसार प्राप्त है। नरेशों के अधिकार, प्रतिष्ठा वगैरा को अप्रतुरण बनाये रखने के सम्बन्ध में स्वयं सम्राट ने भी वचन दिया है।

''सम्राट के इस वचन के श्रनुसार उनपर यह कर्तव्य-भार भी श्राता है कि श्रगर किसी नरेश को इटाकर रियासत में दूसरे प्रकार के यानी लोक तंत्री शासन की स्थापना का प्रयत्न हो, तो उससे भीनरेश की रचा की जाय। श्रीर श्रगर इस तरह के प्रयत्न की जड़ में कुशासन नहीं, बल्कि शासन के परिवर्तन के लिये जनता की व्यापक माँग हो तो सार्वभीम सता को नरेश की प्रतिष्ठा, श्रिष्ठकार श्रीर विशेषाधिकारों की रचा तो करनी ही होणी, परन्तु साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुभाना होगा, जिससे नरेश को न इटाते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके। पर श्राज तक ऐसी नौवत नहीं श्राई है श्रीर शायद श्रागे भी न श्रावे, श्रगर नरेश का शासन न्यायपूर्ण श्रीर सच्चम होगा श्रीर खास तौर पर लॉर्ड हर्विन की सलाह पर, जिसको नरेन्द्र-मएडल ने भी माना है, देशी नरेश श्रमल करें।'' इस खोषणा में लॉर्ड हर्विन ने नरेशों को सलाह दी है कि वे श्रपना जेव-

खर्च बाँघ लें, रियासत की नौकरियों में स्थायित्व निर्माण करें श्रीर न्याय-विभाग को स्वतंत्र एवं तेजस्वी बना लें।

"फिर भी नरेशों के एक सचमुच गम्भीर भय (यह कि कहीं सार्वभौम सत्ता रियासतों के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी श्रौर कर्तव्यों को उनकी सम्मत्ति के बगैर ब्रिटिश भारत में श्रानेवाली भारतीय सरकार को — जो कि धारासभा के प्रति जिम्मेदार होगी — न सौंप दे ) की तरफ ध्यान दिलाये बगैर हम नहीं रह सकते । इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर श्रपनी यह राय बलपूर्वक पेश कर देना श्रपना कर्तव्य समभते हैं कि नरेशों श्रीर सार्वभौम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है । श्रतः नरेशों को जब तक वे राजी न हो जायँ, भारतीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार रहने वाली किसी नई सरकार के श्राधीन न सौंप दिया जाय।"

नरेशों का भथ श्रीर साम्राज्य सरकार की चिन्ता दोनों श्रध्ययन करने की वस्तु हैं। इतने लम्बे श्रारंस से जो प्यारे श्राश्रित रहे हैं, उनको श्रंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के श्राथाह समुद्र में कैसे दकेल दें? यह प्रेम सन्बन्ध कितना पवित्र है, नरेशों को उनकी तथा-कथित सन्धियों के श्रानुसार ब्रिटिश सरकार के मातहत कितना सम्मानजनक (या श्रापमान-जनक) स्थान रहा है तथा इस सम्बन्ध में सार्वभीम सत्ता का कितना स्वार्थ है इसका पता भी बटलर किमटी की सिफारिशों श्रीर रिपेटिं के श्राध्ययन से लग सकता है।

भारतीय नरेशों को श्रापने राजल की रत्ता की बड़ी स्विन्ता है श्रीर इसके लिये वे श्रापने पुरखों के साथ की गई संधियों वगैरा की दुहाई देते हैं। पर दरश्रासल वे साम्राज्य सरकार की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि खुद साम्राज्य सरकार का इसमें स्वार्थ था। देखिये वास्तविक स्थिति क्या है:

कमिटी ने ढेरों सबूत एकत्र किये, नरेशों की तरफ से नियुक्त किये गये नामी वकीलों की बहस भी सुनी। उसके बाद वह जिस नतीजे पर पहुँची है, उसका सार इस प्रकार है:—

# (अ) रियासर्तों की कोई अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा नं० ३६ में लिखा है :-

''ऐतिहासिक तथ्य से पह कथन मेल नहीं खाता कि ब्रिटिश सत्ता के संपर्क में देशी रियासर्ते जब छाई तब वे स्वतंत्र थीं, प्रत्येक राज्य पूर्णत्या सर्व सत्ता धारी 'सावरिन 'था श्रोर उसको वह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक स्त्राधुनिक वकील की राय में अन्तराष्ट्रीय कान्त्नों के नियमानुसार सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कहा जा सकता हो। सच तो यह है कि इन रियासतों में से एक को भी अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। प्रायः सब रिय सतें सुगल साम्राज्य, मराठों या सिक्खों की सत्ता के आप्राप्ता या मॉडलिक थीं। कुछ, को अप्रेजों ने छोटा बना दिया और कुछ, का नया निर्माण किया।"

# (ग्रा) उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं थी

कमिटी ने श्रपनी रिपोर्ट के ४४ वें पैरे में लिखा है:-

यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि आज कल के राजनीतिज्ञों की भाषा में 'राजत्व' का तो विभाजन हो सकता है, परन्तु स्वतंत्रता का नहीं। 'आंशिंक स्वतंत्रता' शब्दों का प्रयोग भी साधारणतया किया जाता है। पर वह तो सरासर गलत है। इसिलये भारत में 'राजत्व' या 'राज-सत्ता' आपनेक प्रकार की पाई जा सकती हैं। प्रन्तु स्वतंत्र राज-सत्ता तो केवल ब्रिटिश सरकार ही है।''

श्चसल में जिनकों सुलहनामा कहा जा सकता है, हिन्दुस्तान की २६२ रियासतों में से सिर्फ ४० रियासतों के साथ ही हुए हैं। (बटलर क्रिमिटी की रिपोर्ट पैरा १२)।

शेष रियासतों में से कुछ के साथ इकरारनामे हैं, तो कुछ को सनदें दी हुई हैं। क्रीर जिनके साथ इन दो में से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनका

नियन्त्रण रूढ़ी श्रौर शुरू से चले श्राये तथा समय समय पर बदलने वाले व्यवहार के श्रनुसार होता है।

मुलहनामे १७३० से लेकर १८५८ तक के हैं। ये ईस्ट इन्डिया कम्पनी के अफसरों श्रोर नरेशों के बीच व्यतिगत हैसियत में नहीं, बिलक अपनी रियासतों के वैधानिक शासक की हैसियत से पारस्परिक बचाव या सम्मिलित रूप से आक्रमण करने के लिए की गई मित्रता की सन्धियों के रूप में हुए हैं। रियासत (स्टेट्स) शब्द में जनता भी शामिल है।

ये तमात सुलहनामे एकसे नहीं हैं। जिस वक्त जैसा मौका या हेतु रहा है, वैसी उनकी शर्तें या स्वरूप हैं। इसलिए तमाम रियासतों के लिए ऋधिकारों या उनके प्रति जिम्मेदारियों का सर्वसामान्य नाप इनमें नहीं पाया जाता।

इन तमाम सुलहनामों में एक ग्राश्वासन साफ तौर से प्रकट या श्रप्रकट रूप में पाया जाता है। यह की श्रागर नरेश का शासन सन्तोष-जनक रहा तो साम्राज्य सत्ता राज्य की (व्यक्तिगत नरेशों की नहीं) रच्चा करेगी।

समय श्रीर परिस्थितियों के परिवर्तन श्रीर राजनैतिक व्यवहारों के साथ-साथ इन सुलहनामों का महत्त्व श्रीर मूल्य बहुत कम हो गया है।

इन सुलहनामों के यावजूद श्रीर स्वतन्त्र रूप से भी सार्वभीम सत्ता ने श्रनेक कारणों से देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तत्त्वेप करने के श्रपने इक का हमेशा दावा किया है श्रीर उस पर श्रमल भी किया है। सार्वभीम सत्ता के इस श्राधिकार पर कभी किसी ने उज्ज भी नहीं किया है।

१ नरेश ग्राज जो भीतरी उपद्रवों ते ग्रीर ब।हरी आक्रमणों से सुरक्षित हैं सो ग्रन्ततोगस्या बिटिश सरफार की कृपा की बबीलत ही। जहां साम्राज्य के हितों का सवाल होगा, या किसी रियासत के क्षासन

नरेशों की तरफ से उनके श्रधिकारों की पैग्बी करने के लिए सर लेख्ली स्कॉट मुकर्रर थे। किमटी के सामने उनकी बहस कई दिन तक जारी रही। वह सब सुन लेने के बाद बटलर किमटी ने पाया कि सार्वभीम सत्ता की नीचे लिखी हालतों में ियासतों के मामलों में नियन्त्रण, व्यवस्था श्रीर हस्तत्त्वेष करने का श्रधिकार है:—

# १. वैदेशिक संबंध

- (क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या सुलह करना तथा बातचीत करना या श्रन्य प्रकार से व्यवहार करना।
  - (ख) रियासतों के श्रान्दर विदेशी राज्यों के प्रजाजनों की रत्ना करना ।
  - (ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासतों का प्रतिनिधित्व करना ।
- (घ) सार्वभौम सत्ता स्रगर स्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में स्रपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले, तो उसका पालन रियासतों से करवाना।
  - (ङ) बैदेशिक श्रपराधियों को ( जो रियासतों में पहुँच गये हों ) सौंपूने पर रियासतों को मजबूर करना।
  - (च) गुलाम-प्रथा को मिटाना।
  - (छ) विदेशी प्रजाजनों के साथ श्रच्छा सलूक करने पर रियासतों को

की वजह से रिआयों के हितों को गम्भीर या बुलवायी होनि पहुंच रही होगी, और इसे दूर करने के लिये किसी उपाय के अवलम्बन की जरूरत होगी तो इसकी प्रस्तिम जिम्मेदारी सार्वभीम सत्ता की ही, होगी। नरेश-स्एए श्रवने राज्य की सीमाओं के अन्दर जिस विजिध प्रकार की ग्राजसत्ता का उपभोग करते हैं, सो सार्वभीम सत्ता की इस जिम्मेदारी के मातहत ही कर सकते हैं।

V 'हैदराबाद-ेिनिजाम' के भाम लाई रीडिंग के पत्र"२७-३-३६' से )"

मजबूर करना श्रीर श्रगर उन्हें कोई चोट पहुंची हो, तो उसका हर्जाना दिलवाना। (बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा ४६)।

# २ रियासतों के श्रापसी ताल्लुकात

- (क) सार्वभीम सत्ता की अनुमित के बगैर रियासतें अपने प्रदेश में से कोई हिस्सा आपल में दे-ले नहीं सकतीं, बेच नहीं सकतीं या अदल-बदल नहीं कर सकतीं।
- (ख) रियासतों के आपसी भगड़ों को रोकने आरे तय करने का इक सार्वभीम सत्ता का है।

#### ३. बचाव और संग्हाल

- (क) देशरज्ञा-विषयक फीज वगैरा का रखना, युद्ध-सामग्री स्त्रीर स्त्रावागमन के सम्बन्ध में स्रांतिम निर्णय सार्वभीम सत्ता का होगा ।
- (ख) गत (१६१४ कं) महायुद्ध में तमाम रियासतें साम्राज्य की रचा के लिए जुट गई श्रीर उन्होंने ऋपनी सारी साधन-सामग्री सरकार के सिपुर्द कर दी। यह खुद भी सार्वभौम सत्ता के श्रिधिकार श्रीर उसके प्रिति रियासतों के कर्ज ब्यों का एक सबूत है।
- (ग) रियासर्तों की रत्ना के लिए सार्वभीम सत्ता रियासर्तों के ब्रांदर जो कुछ भी करना मुनासिव समभ्ते रियासर्तों को उसे वह सब करने देना होगा।
- (घ) सङ्कें, रेलवे, हवाई जहाज, डाकघर, तार, टेलीफोन, श्रीर वायरलेस, केटोनमेएट, किले, फौजों के श्रावागमन, शस्त्रास्त्र तथा युद्ध-सामग्री की प्राप्ति करोरा के विषय में युद्ध की दृष्टि से जो भी श्रावश्यक होगा उसे रियासतों से प्राप्त करने श्रीर करवाने का श्राधिकार सार्वभीम सत्ता को है। (बटल्स किंग्स्टी रिपोर्ट—पैरा४७)

#### **४. भीतरी** शासन

(क) अब कभी जरूरत या मांग की जायगी, सार्वभौम सत्ता को रियासतों में शासन-सुधार करने के लिए इस्तत्तेप करना होगा। इसका कारण यों बताया गया है—

"सार्वभौम सत्ता ने भीतरी बगावत से नरेशों की रहा करने का जिम्मा तो लिया है, पर उसके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी आ गई है कि वह इस बगावत के कारणों की जाँच करे श्रीर नरेशों से यह स्माहे कि वे वाजिब शिकायतों को श्रीर तकली को दूर करें। सरकार को इसके लिए उपाय भी सुभाने ही होंगे।"

( बटलर कमिटी रिपोर्ट-पैरा ४७ )

(ख) रियासतों में प्रजाजनों की मांगों को पूरी करने के लिए सार्वभौम सत्ता का यह कर्त व्य श्रीर श्राधिकार भी है कि वह शासन में परिवर्तन करने की मांग का संतोष करे। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट का ५० वां पैरा खास तौर पर वर्तमान समय में श्रात्यन्त महत्वपूर्ण है—

"सम्राट ने नरेशों के श्रिधिकार श्रीर विशेषाधिकारों को एवं प्रतिष्ठा सथा शान को ज्यां-का त्यों कायम रखने का बचन दिया है। उसके साथ उन पर यह भी जिम्मेदारी श्रा जाती है कि श्रागर नरेश को हटाकर राज्य में दूसरे प्रकार की (श्रर्थात् जनतन्त्रीय) सरकार कायम करने का प्रयत्न किया जाय तो उससे भी उसे बचाया जाय। श्रागर इस प्रकार के प्रयत्न शासन की बुराई की बजह से हुए तो नरेशों की रच्चा केवल पिछले पैरे में बताये श्रनुसार ही होगी। पर श्रागर इनकी तह में शासन की खराबी नहीं, बिल्क शासन के तरीके में परिवतन करने की ब्यापक मांग होगी तो सार्वभौम सत्ता को नरेश के श्रिधिकार, विशेषाधिकार श्रीर प्रतिष्ठा की रच्चा करनी ही पड़ेगी। परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुकाने पड़ेंगे, जिससे नरेंश को कायम रखते हुए भी जनता की मांग की पूर्ति की जा सके।

#### ४, राज्य की भलाई के लिए इस्तक्षेप

रियासत के शासन में जब कभी भयंकर खराबी पैदा हों जायगी तों सार्वभौम सत्ता नीचे लिखे उगाय काम में लावेगी—

- (१) नरेश को गईी से उतार देना ।
- (२) उसके श्रिधिकारों में कमी कर देना।
- (३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई श्रापना श्राफसर मुकर्रर कर देना।
- (४) वकादारी कबूल करवाना तथा बेबकाई की सजा देना। कई नरेश वकादारी को श्रपना एक व्यक्तिगत गुण सममते हैं श्रीर बार-बार उसका प्रकाशन-प्रदर्शन करते हैं। पर श्रसल में वह एक शर्त है, जिसका पालन उनके लिए लाजिमी है।
- (५) घोर क्रात्याचारों की सूरत में नरेश को सजा देना। मसलन प्रत्यक्त क्रान्यायपूर्ण क्रात्याचार या जंगली सजायें क्रादि।
  - (६) गंभीर श्रापराधों के लिए नरेश को सजा देना। ( बटलर कमिटी रिपोर्ट-पैरा ५५ )

# ६. भगड़ों के निपटारे ग्रीर समभाने के लिए

कभी-कभी कोई रियासत इतनी छोटी होती है कि वह एक सरकार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती। तब भी सार्व भीम सत्ता को बीच में पड़कर उसकी सहायता करनी होगी।

(ब.क. रि. पैरा ५४)

#### ७. समस्त भारत के हित में

उदाहरणार्थ रेलवे-लाइन डालने, तार या टेलीफोन की लाइन लैं जाने, ब्रिटिश भारत के सिक्के जारी करने स्त्रादि के विषय में। (रिपोर्ट पैरा ५५)

#### ८. न्याय-दान में

कई सुलहनामों में इंस बात का उल्लेख है कि ब्रिटिश अधिकारियों को देशी रियासतों के अपन्दर कोई अधिकार न होगा, परन्तु छावनियों के अपन्दर की फौजों या इसी तरह के अपन्य मामलों में उनको अधिकार होगा। (रिपोर्ट पैरा ५६)

#### ६. जनरल

बटलर कमिटी अपनी रिपोर्ड के ५७ वें पैरे में लिखती है-

''सत्ता की सार्वभौमता के ये कुछ उदाहरण श्रीर नमृते मात्र हैं। पर श्रसल में तो सार्वभौम सत्ता को सार्वभौम ही रहना है। उसे श्रपने कर्ता ह्य श्रीर जिम्मेदारियों को निवाहना ही होगा श्रीर यह करते हुए समय की बदलती हुई परिस्थिति के श्रनुसार तथा रियासतो के उत्तरोत्तर विकास के श्रनुसार श्रपने श्रापको जब जैसी जरूरत हो, संकुनित या विस्तृत बनाना होगा।"

सार्वभीम सत्ता ने रियासतों के बारे में समय-समय पर जी घोपणायें की हैं ख्रीर यह कैसे समय समय पर श्रपने रूप को बदलती रही उसका ख्रध्ययन बहुत मनोरंजक है। जब तक नरेश बलवान रहे, उनकी ताकत को लेंडने के लिए ख्रप्रेज सरकार ख्रपनी सोची-समभी नीति के झनुसार ख्रुरु-शुरू में कभी प्रजाजनों के हित की, कभी रियासतों के ख्रन्डर सुशासन की, ख्रीर कभी उनके प्रति सार्वभीम सत्ता की झ्रपनी जिम्मेदारी की दुहाई देकर रियासतों के भीतरी शासन में हस्तक्षेप करने के झ्रपने ख्रिष्ठिकार का समर्थन ख्रीर ख्रमल करती रही है। परन्तु बाद को जब प्रजाजनों में जागृति फैली ख्रीर स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की मांम जोरदार बनने लगी, तो ख्रमेजी हुकूमत को दूसरा खतरा दिखाई देने लगा, जो बहुत बड़ा था। ख्रव नरेशों की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों के साथ किये नथे प्रवित्र सुलहनामे, वगैरा का बहाना बताकर (जिनका प्रदी बटलर कमिद्री

ने श्रापनी रिपोर्ट में पूरी तरह फाश कर दिया है ) उसने लोक-जाग्रित की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ने के यत्न किये। इस मनोवृत्ति का विकास नीचे दिये गये भाषणों श्रौर घोषणाश्रों में स्पष्ट दिखाई देता है। सन् १८८१ में लार्ड लिटन ने श्रापने एक डिस्पैच में स्टेट सेकेटरी को लिखा था:—

"श्रव ब्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यों को बाहरी श्राक्रमणों से बचाने के कर्त व्य का भार ब्रह्ण कर रही है। इसके साथ ही वह नरेशों की कान्ती सत्ता की रहा एवं प्रजाजनों को कुशासन से बचाने के लिए श्रावश्यक उपायों के श्रवलम्बन की जिम्मेदारी भी श्रपने उत्पर लें रही है। समस्त साम्राज्य में शान्ति बनी रहे तथा प्रजाजनों का सब तरह से भला हो, इस दृष्टि से उस्पर यह जिम्मेदारी भी श्रपने श्राप श्रा ही जाती है कि वह नरेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का तरीका श्रीर उसका स्वरूप क्या हो श्रीर इस बात पर जोर दे कि वे उस पर श्रमल करें।"

इसी प्रकार लार्ड कर्जन ने कहा है: --

"एक देशी नरेश, जहाँ तक उसका सम्बन्ध साम्राज्य से है, वह सम्राट की वफादार रिम्राया होने का दावा करता है। पर अपने प्रजाजनों के सामने तो वह एक गैर जिम्मेदार निरंकुश म्रात्याचारी बना रहता है श्रीर खिल तमाशों में तथा वाहियात बातों में म्रापना समय और धन बरबाद करता रहता है। ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। उसे यह साबित करना चाहिए कि उसे जो म्राधिकार दिया गया है उसका वह पात्र है। उसका वह दुरुपयोग न करे। वह म्रापने प्रजाजनों का मालिक तथा सेवक भी बने। वह इस बात को समभे कि राज्य का खजाना उसके अपने ऐशो-म्राराम के लिए नहीं, बहिक प्रजाजनों की भलाई के लिए है। वह जान ले कि रियासत का भीतरी शासन सार्वभीम सत्ता के हस्तत्वेप से उसी हद तक बरी रहेगा जहाँ तक कि वह ईमानदारी से

कर्ता व्य करता रहेगा। उसका सिंहासन विषय-विलासों के लिए नहीं, बिल्क कर्ता व्य-पालन के लिए हैं। वह न्याय-कठोर आसन है। केवल पोलो प्राउपड, रेस कोर्सेस और यूरोपियन होटलों में ही वह दिखाई न दे। उसका असली स्थान श्रोर काम तथा राजोचित कर्त्तव्य तो यही है कि वह श्रपने प्रजाजनों में रहे। जो हो, एक नरेश के बारे में कम-से-कम मेरी अपनी कसौटी तो यही होगी। श्रोर आगे चलकर यही कसौटी उसके भाग्य का निर्णय करेगी, या तो वह जिन्दा रहेगा या दुनिया से मिट जायगा।

इसी नीति की समर्थन करने वाली घोषणायें समय-समय पर सम्राट के अन्य अनेकानेक प्रतिनिधियों ने उदाहरणार्थ लार्ड हाडिंक, लार्ड नार्थब्रक, लार्ड हैरिस, लार्ड फैन ब्रोक, लार्ड मेयो, लार्ड चेम्सफोर्ड, लार्ड रीडिंग स्त्रीर लार्ड इरविन ने भी की हैं। परन्त इनके बाद सम्राट के प्रतिनिधियों की घोषणात्र्यों का सुर एकाएक बदलने लगा। रियासतों में वैधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही श्रंग्रेज श्रधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे कि श्रागर देशी नरेश श्रापने राज्यों में कोई वैधानिक सुधार दे रहे हों तो न तो सम्राट की सरकार उनमें अपनी तरफ से कोई रोड़ा श्रटकाना चाहती है श्रीर न देसे सुधार देने के लिए उन पर किसी प्रकार की जोर-जबर्दस्ती करना ही पसंद करती है"।पर श्रागे चलकर वह इससे भी श्रागे बढी। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश भारत का वातावरण बदलता गया ब्रिटिश सरकार की भाषा भी बदलती गई। वह नरेशों को प्रत्यक्ष रूप से इस ब्राशय की सलाह देती गई कि नरेशों को श्रापने राज्यों के शासन में समयानकल परिवर्तन करने चाहिए । पर व्यवहार में इन हिदायतों के स्त्रमल पर कभी जोर नहीं दिया गया। बल्कि पोलिटिकल डिपार्टमेंट का रुख प्राय: प्रतिगामी ही रहा है, श्रीर नरेश उसके इशारों पर चलते रहे हैं। क्योंकि नरेश सार्वभीम सत्ता के पूरे मातहत है, जैसे कि उसके दूसरे श्रिधिकारी, इसलिए वह उनके प्रति श्रापनी पवित्र जिम्मेदारी की दहाई देकर भारतवर्ष की राजनीति में उनका उपयोग करती रही है। वह इस बात के लिए भी खूंब सावधान रही है स्त्रीर उसकी भरसफ कोशिश भी रही है कि वे उसके पंजे से निकल कर भारतीय स्वाधीनता के चाहने वाले दल में स्त्रपने स्त्रापको न मिला लें। इसलिए उनकी छोटी-मोटी माँगों को पूरा करने के लिए वह यलशील भी रही हैं। स्त्रगर उन्होंने चाहा कि उनका सन्वन्ध सीधे सम्राट से हो स्त्रीर भावी भारत से नहीं, तो सरकार को इसमें क्यों स्त्रापति हो सकती थी श्री स्त्रापत से नहीं, तो सरकार को इसमें क्यों स्त्रापति हो सकती थी श्री स्त्रापत सम्माट को कहाँ पार्लियामेंट से कोई स्वतन्त्र सत्ता है ? हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल को सम्राट का प्रतिनिधि भी कह कर इससे इनका सम्बन्ध जोड़ देने भर से तो सारा मामला सरल हो जाता था। स्त्रव तक जितने भी शासन-सुधार के विधान स्त्राये उन सब में इस मूल बात का बराबर ध्यान रक्खा गया है।

पर एक बात छौर भी ध्यान देने लायक है। पहले—जयतक भारतीय जन-जागृति ने काफी बल ग्रहण नहीं किया था — ब्रिटिश हुक्मत
नरेशों को अत्यन्त स देह की नजर से देखती रही। उन पर कड़ी निगरानी
थी। उनका आपस में मिलना-जुलना तक, बगैर पोलिटीकल डिपार्टमेंट
की स्वीकृति के मुश्कल था। पर अव हवा बदल गई। सन् १६२१ में
नरेन्द्र मपडल की जुनियाद सरकार द्वारा ही डाली गई। और ब्रिटिश
भारत की बद्दी हुई जन-जागृति के मुकाबले में इसका उपयोग होने
लगा। नरेशों ने भी देखा कि अव उनकी कुछ पूछ होने लगी है। इन्हें
फिर अपूनी सन्धियां और सुलुह्नामों की याद आई। इनकी याद दिलाई
भी गई। खूब दौड़ धूप हुई। पर इतने पर भी सन् १६३५ के शास्म हुधार में भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अतः ब्रिटिश भारत के नेते औं
के साथ,साथ वे भी इस सुधार-योजना से असन्तुष्ट ही रहे। और योशना
बहाँ-की-तहाँ रवस्ती रह गई।

संदोप में, शासन-सुधार'की जितनी भी योजनाएँ श्राई हैं।' उन सन्ने वह शारका वरावर काम करता श्रा रहा है कि सत्ता पूर्णतः 'श्रपने ही हां में रहे। हाँ, बदलती हुई परिस्थित के श्रामुसार समय-समय पर भाषा-प्रयोग जरूर बदलते रहे हैं। शोषण के श्राखरने लायक तरीकों को छोड़ दिया गया है श्रोर उनके स्थान पर श्राधिक सूद्भ तरीकों से काम लिया जाने लगा है। श्रानिवार्य श्रावस्थाश्रों में श्रापने कदमों को थोड़ा बहुत श्रागे-पीछे भी किया गया है। पर यह ध्यान तो सदा ही रहा है कि कहीं सत्ता स.म्राज्य सरकार के हाथों से निकल न जाय।

#### : 4:

# रियासतें श्रीर देशव्यापी जागृति

# कांग्रेस और लोकपरिपद का कूच

मरेश श्रीर सार्वभीम सत्ता जब श्रपने श्रपने स्वार्थों की साधना में लगे हुए थे, तब रियासतों की जनता एक दम सोई नहीं थी। उसमें भी जारित के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। यही नहीं, बल्कि कुछ बड़ी बड़ी रियासतों की जनता तो प्रान्तों के राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के साथ कदम बढ़ाते हुए चलने का यत करती थी। ऋतेक रियासतों में काँग्रेस कमिटियाँ कायम हो गई थीं ऋौर रियासतों की जनता इनके द्वारा कुछ करना भी चाहती थी। पर काँग्रेस शरू से इस मत की रही है कि स्त्रभी कुछ समय देशी राज्यों में इस्तत्त्रेप न किया जाय। पहले हम प्रान्तों में श्रपनी शक्ति को संगठित करें, यहाँ विदेशी सता से मोर्चा लेकर उसकी ताकत को तोड़ें, तो इसका श्रासर देशी राज्यों के शासन पर श्रापने श्राप होगा । विदेशी सता ष्प्रौर देशी राज्यों के साथ के सम्बन्ध में उसने कुछ फर्क भी रक्खा है। देशी नरेशों के साथ उसने सदा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की है। उसका पहला प्रस्ताव सन् १८६४ में महाराजा मैसोर की मृत्यु पर शोक प्रकाशन श्रीर राज्यपरिवार तथा मैसोर के प्रजाजनों के साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला था । मैसोर नरेश के वैधानिक सुशासन की कद्र करते हुए कहा था कि उनकी मृत्यु से न केवल राज्य की जनता चल्कि समस्त भारतीय जनता जबरदस्त हानि श्रान्भव करती है।

दूसरा प्रस्ताव सन् १८६६ में नरेशों को गद्दी से हटाने के सम्बन्ध में इस द्याशय का हुन्ना था कि 'मिविष्य में किसी नरेश को कुशासन के बहाने गद्दी से नहीं हटाया जाय, जब तक कि उसका ब्यवहार खुली स्रदालत में जिस पर सरकार तथा भारतीय नरेशों को भी विश्वास हो ऐसा सिद्ध न हो जाय।"

लोक-जायति श्रीर राष्ट्रीय श्रान्दोलन के विकास का निदर्शक तीसरा प्रस्तान काँग्रेस के नःगपुर श्रिधिवेशन में हुश्रा, जिसमे उसने तमाम देशी नरेशों से श्रिपील की कि "वे श्रिपने प्रजाजनों को प्राविनिधिक उत्तरदायी शासन तुरन्त सौंप दें।"

इसके बाद असहयोग का जबरदस्त आन्दोलन आया उससे देशी नरेश श्रीर सार्वभीम सता दोनों को श्रपने भविष्य की चिन्ता हो गई श्रीर वे श्रपनी हिली हुई जड़ों को पुनः मजबूत करने की दौड़धूव में लगे। सार्वभौम सत्ता जिन नरेशों को श्रव तक बुरी तरह दवाती रही, श्चपगधी-कैदियों की तरह सदा सावधानी से उनकी प्रत्येक हलचल पर कड़ी नजर रखती आई, उन्हें अब नजदीक श्लीचकर, अपने विश्वास में लेकर अप्राना समर्थक सहारा बनाने की जरूरत उसे महसस होने लगी श्रीर सन् १६२१ के फरवरी मास में खुद बादशाह के हुक्म से नरेन्द्र मण्डल की स्थापना की गई। शुरू शुरू में नरेशों ने इस कदम का बहुत उत्साह से स्वागत नहीं किया। बड़े बड़े नरेश इससे अलग ही रहे। छोटे-बड़े के भेदभाव को हटाकर सबको एक साथ बैठाने वाला यह कदम उन्हें श्राखरा श्रीर उन्होंने इसमें शरीक होने से इन्कार कर दिया । पर साम्राज्य के भक्त नरेश तो उसमें शरीक हुए ही श्रीर उन्होंने श्रपने वर्ग के हितों को पुष्ट करने में इसका उपयोग करना शुरू किया । सार्वभौम सत्ता से प्ररेगा श्रीर श्राश्वासन पाकर नरेशों ने श्रपनी रियासतों में दमन भी किया। इसका भला श्रीर बुरा दोनों प्रकार का असर हुआ। श्रंगेजी प्रदेशों के पड़ोस वाले राज्यों की जनता में इससे जागृति फैली और

श्रमहयोग से चैतन्य प्राप्त होने के कारण रियासती जनता भी संगठित होने लगी। बड़ौदा में तो ठेठ सन् १६१६ में प्रजा मण्डल की स्थापना हो गई थी। काठियावाड़ की रियासतें स्त्रीर भी पहले से संगठित होने लग गई थीं । मैसोर भी श्रागे बढ़ा । इन्दौर में भी प्रजा-परिषद की स्थापना हुई। पर ऐसी रियासर्ते तो गिनती की थी। शेष रियासर्ते गहरे श्रंधेरे में टटोल रही थीं। वहाँ न कोई जागृति थी श्रीर न अपने श्रिधिकारों का कोई भान । कुछ बड़ी थीं, श्रानेक छोटी थीं। इनके श्रालग श्रलग प्रश्न श्रोर समस्यायें थी। ये कैसे एकत्र हों ? फिर भी उन्हें एकत्र तो करना ही था। इतने सारे प्रदेश को ीछे, स्रंधकार में छोड़कर देश कैसे आगो बढ़ सकता था ? इन रियासतों के साहसी श्रीर शिद्धित प्रजाजन बाहर प्रान्तों में रहते थे। एक तरफ देशन्यापी जागृति को देखकर और दूसरी तरफ अपनी छोटी-मोटी-पिछड़ी रियासतों के अधेरे, अज्ञान, और दुख को देखकर उनमें रियासती जनता को संगठित करने की भावना प्रवल होने लगी । हाल ही में हुई रूस की महान क्रान्ति का चित्र उनके सामने था जिसमें सर्व सत्ताधीश जार को सपरिवार गोली से उड़ा दिया गया था। िछले महायुद्ध में भी देखते देखते बड़े बड़े सम्राटों के मुक्ट जन सत्ता के सामने धूल में मिल गये थे। श्रसऱ्योग श्रान्दोलन से खुद लॉर्ड रीडिंग चकरा गया था। यह सब देखकर देशी राज्यों के जागृत प्रजाजनों में भी श्राना एक श्रक्तिल भारतीय संगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई श्रीर इस उद्देश्य से सन् १६२६ के मई-जून मास में देशी राज्यों के कुछ सेवक बम्बई में सर्व ट श्रॉफ इण्डिया सोसायटी के भवन में एकन्न हए। इनमें बड़ीदा के डॉ॰ सुमन्त महेता, सांगली के प्रो॰ श्रभ्यंकर, पूना के श्री पटवर्धन, बम्बई के श्री के. दी. शाह श्रीर श्री श्रमृतलाल सेठ प्रमुख थे। प्रारम्भिक चर्चा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनों में एक बड़ा श्रधिवेशन करने का निश्चय हुआ। काँग्रेस श्रभी प्रत्यत्त रूप से देशी राज्यों के परन को हाथ में नहीं लेना च हती थी। इसलिए प्रेरणा और मार्ग दर्शन के लिए इन्हें नरम दल का सहारा लेना पड़ा श्रीर श्रामले

साल १६२७ में प्रसिद्ध नरम दली नेता एलोर के प्रसिद्ध नरम दली नेता दीवान बहादुर (जो बाद में सर हो गये थे) एम. रामचन्द्र राव की अध्यक्तता में पहला श्रिधिवेरान बड़ी शान श्रीर उत्साह से हुआ। श्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद की विधिवत् स्थापना हो गई। उसका उद्देश्य था "उचित श्रीर शांति पूर्ण उपायों से रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना।"

इस वर्ष काँ प्रेंस का श्रिधिवारान मद्रास में हो रहा था। लोक परिषद का एक शिष्ट मराइल काँग्रेस के सभापित से, मिला श्रीर उसने काँग्रेस का ध्यान विशेष रूप से देशी राज्यों की श्रोर दिलाया। मद्रास के श्रिधिवेशन में काँग्रेस ने कहा — "काँग्रेस की यह जोरदार राय है कि रियासती जनता तथा नरेश दोनों के हित की दृष्टि से राजाश्रों को श्रपने श्रपने राज्यों में शीघ ही प्रातिनिधिक धारासभायें एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देनी चाहिए।"

इन तमाम हलचलों से नरेशों में फिर एक मय की लहर दौड़ गई। अपने अपने राज्यों में संपूर्ण सत्ता मिलने के लिए वे चिल्लाहट मचाने लगे। इन्हीं दिनों काठियावाड़ के कुछ वन्दरगाहों को सुधारने का प्रश्न भारत सरकार ने उठाया था। और इसमें उसने जो रुख झखत्यार किया था उस पर बहुत से नरेश बड़े व्यम्र हो रहे थे। उन्होंने चाहा कि उनकी सत्ताओं पर इस तरह भारत सरकार आक्रमण न करे और उनके साथ सन्धियों के अनुसार ब्यवहार हो। नरेशों और भारत सरकार के बीच वास्तव में क्या सम्बन्ध हो इसकी जाँच करने की उन्होंने जोरदार माँग भी की। इस पर बटलर कियी की नियुक्ति हुई। पर इसमें किस तरह उन्हें लेने के देने पढ़ गत्रे इसका निरीक्तण इम पीछे कर ही खुके हैं। बटलर कियी की जाँच के दिनों में एक शिष्ट-मएडल लोक परिषद् की तरफ से भी इंग्लैंड गया था और उसने इंग्लैंड की जनता के सामने रियासती जनता के प्रश्न को रखने तथा उसका ठीक ठीक परिचय देने का महत्वपूर्ण काम वहां किया। इस शिष्ट मंडल में स्व. प्रो. झम्यंकर तथा श्री पोपटलाल चुडगर थे।

श्रगले वर्ष काँग्रेस का श्राधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बारडोली की विजय से देश में चारों तरफ श्राशा श्रीर श्रास्मिवश्वास का वातावरण फेल गया था केवल टीकायें करने के बजाय श्रपने भावी स्वराज्य की कोई निश्चित योजना पेश करनी चाहिए इस तरह की माँग के जवाब में पंमोतीलाल नेहरू के संयोजकत्व में एक किमटी की नियुक्ति हुई थी। इस किमटी ने कलकत्ता के श्रिधिवेशन में श्रानी रिपोर्ट पेश कर दी। देशी राज्यों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में लिखा था—

"नई संघ सरकार देशीराज्यों पर श्रीर उनके प्रति उन्हीं श्रिषिकारों श्रीर जिम्मेवारियों का पालन करेगी जो वर्तमान भारत सरकार सुलहः।मीं के श्रनुसार तथा श्रन्य प्रकार से उनके प्रति आज कर रही है।

किमटी का आश्राय यह था कि भारतीय पार्लियामेंट में उनके जिम्मेदार देश भाई होंगे। नरेशों को विश्वास करना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों की उनके अधिकारों, शान और प्रतिष्ठा वगैरा का जितना ख्याल ध्यौर आत्मीयता हो सकती है उससे कम तो उनके इन देश भाइयों को नहीं होगी।

पर श्रपने कलकत्ता श्रिधिवेशन में काँग्रेस ने जनता के श्रिधिकारों के विषय में स.फ साफ चह दिया कि 'निरेशों को चाहिए की वे श्रपने प्रजाननों को प्रातिनिधिक उत्तरदामी शासन प्रदान कर दें श्रीर तुरन्त ऐसी घोषणायें कर दें या इस ध्राशय के कानून राज्यों में जारी कर दें कि जिससे जनता को भाषणा, सुद्रग, संगठन थ्रोर श्रपनी जान माल की सुरत्ता सम्बन्धी नागरिक स्वाधीनता के श्रिधिकार मिल जावें ।'' इसी प्रस्तान में काँग्रेस ने रियासती जनता को यह भी श्राश्वासन दिया कि उत्तर दायी शासन की प्रित के लिए वह जो जो भी उच्त श्रोर शान्तिमय प्रयत्न करेगी उसमें काँग्रेस की पूरी सहानुभृति श्रीर समर्थन रहेगा। (—assures the people of Indian states of its

sympathy with and support to their legitimate struggle for the attainment of full responsible Government in states) इसी श्रिष्वेशन में काँ ग्रेस विधान की धारा म के नीचे लिखे शब्द पं. जब हरलाल नेहरू के श्राग्रह से हटा दिये गये—"मतदाताश्रों में रियासती जनता को शामिल करने का श्रिथं यह नहीं कि काँ ग्रेस रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करेगी।" सन १६२६ के लाहीर श्रिध्वेशन में जब कि काँ ग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य को श्रानाया था काँग्रेस ने नरेशों से फिर कहा कि श्रव देशी राज्यों में भी जिम्मेदाराना हुकुमर्ते स्थापित करने का समय श्रा गया है।

इन्हीं दिनों पटियाला से स्त्रियों के उड़ाये जाने, बलात्कार, श्लीर भयंकर हत्यास्त्रों के रोंगटे खड़े करने वाले समाचार स्त्राये। यह खबर थी कि महाराजा परियाला ने किसी अमरसिंह नामक आदमी की श्रीरत को उड़वाया श्रीर श्रपनी पाशविक विषय लालसा को तम करने के लिए इत्यायें तक करवाईं । लोक परिषद को यह उचित मालूम हुआ कि वह इस मामले को हाथों में ले श्रीर उसने निष्यत्व जांच की माँग की । पर नरेश ख्रीर खासकर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिपात्र थे। इसलिए वह उनका बचाव करना चाहती थी। बार बार माँग करने पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब परिषद ने अपनी तरफ से स्वतन्त्र जाँच करने का निश्चय किया श्रोर इसके लिए परिषद स्व. श्री सी. वाई चिन्तामिण की अध्यक्ता में हुए अपने दूसरे अधिवेशन में एक कमिटी नियुक्त कर दी । इस कमिटी में खुद श्री चिन्तामणि के श्रलावा प्रो. श्रभ्यंकर, श्री श्रमृतलालसेठ, श्री ठकर बच्चा, श्री लच्चीदास तेरसी थें। कमिटी ने बड़ें परिश्रम से पंजाब में घुम घुमकर सबत एकत्र किया श्रीर श्रपनी रिपोर्ट "पटियाला इन्डायक्टमेंट" के नाम से प्रकाशित की। इस रिपोर्ट ने नरेश वर्ग में तहलका मचा दिया। श्रीर दुनिया के सामने प्रकट कर दिया कि देशी राज्यों में नरेश कैसे कैसे घृणित पाप करते रहते हैं श्रीर किस तरह श्रापनी प्रजा को तपाह करते रहते हैं। श्रीर श्राश्चर्य यह कि इन फुलकन रियासतों के पोलिटिकल एजन्ट ने भी उस श्रीरत को उड़ाने में महाराजा पिट्याला की सहायता की है। क्या देशी राज्य श्रीर क्या प्रान्त समस्त देश की जनना का दिल दहल गया श्रीर उसने श्रपने दिल में प्रक्षा निश्चय कर लिया कि इस श्रन्धेरशाही का श्रंत तो करना ही होगा। परन्तु श्रमी कांग्रेस खुद रियासतों में प्रत्यत्त कोई काम करने के पत्त में नहीं थी। श्रीर न रियासतों की जनता में इतनी ताकत श्राई थी कि वह खुद श्रपने बल पर वहाँ कुछ करती। श्रातः श्रमी तो देशी राज्यों में चल रहे श्रन्यायों को दूर करने का एक-मात्र उपाय यही था कि देशी राज्यों श्रीर ब्रिटिश मारत दोनों जगह के निवासी मिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सब जुलम श्र-धेर करते थे उसकी कमर तोड़ें! तदनुसार देशी राज्यों की जनता ब्रिटिश मारत के श्रान्दोलन में श्रीर भी उत्साह के साथ भाग लेकर उसे बलवान बनाने में योग देने लगी।

इस बीच शासन-सुधार के सम्बन्ध में भारत की परिश्यित का निरीच्या करके रिपोर्ट करने के लिए सायमन कमीशन आया। उसका सर्वत्र
बहिष्कार हुआ। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पर उसे सारे देश में
स.र्वजनिक रूप से जलाया गया। सन् १६९८ के कलकत्ता श्रिध्वेशन में
कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी
कि एक साल में इसमें पेश की गई मांग को सरकार मन्जूर कर लेगी
तब तो उसे श्रीपनिवेशिक स्वराज्य मन्जूर होगा वरना एक साल बाद वह
पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय की घोषणा कर देगी और श्रपने मार्ग पर अग्रसर
होगी। तदनुसार लाहोर के श्रिध्वेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को ध्येय बनाकर
२६ जनवरी १६३० को सारे देश में स्वाधीनता दिवस श्रपूर्व उत्साह से
मनाया गया। श्रीर इस वर्ष के मध्य में संघर्ष भी छिड़ गया। इधर इस
बहुते हुए श्रसन्तोष का उपाय ढूंढने की गरज से सरकार ने लन्दन में

हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान तैयार करने की गरज से एक गील मेज परिषद का श्रायोजन किया । इसके सदस्यों का चुनाव, संगठन श्रौर कार्य-प्रणाली सब साम्राज्यशाही दंग की थी।

ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियों की जगह श्रपने मन के खशामदी श्रीर नरमदली लोगों को नामजद करके वहाँ बुलाया गया था। रियासतों से भी जनता के प्रतिनिधियों को नहीं, नरेशों को निमन्त्रित कर लिया गया था। कांग्रेस ने ऐसी परिषद में जाने से साफ इन्कार कर दिया। ऋौर जहाँ कांग्रेस न हो ऐसी परिषद क्या सफल होती ? इधर देशव्यापी संघर्ष छिड़ा. सारे देश भर में कानून भंग की लहर फैली धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ होने लगी लोग हजारों की संख्या में जेल में रक्ले जाने लगे श्रीर उधर लन्दन में गोल मेज परिषद का नाटक चल रहा था। रियासतीं की जनता भी इस संघर्ष में कद पड़ी श्रीर उसने श्रपनी शक्ति भर इसमें योग।देया । श्राखिर सरकार भी समभी कि ऐसी परिषदों से काम न चलेगा. जैसे तैसे उस नाटक को पूरा किया, कांग्रेस के तमाम नेतास्त्रों को छोडा, समभौता किया श्रीर दूसरी गोल मेज परिषद की योजना की। इस परि-षद में कांग्रेस की तरफ से महात्माजी एक मात्र पतिनिधि के रूप में भेजें गये थे। इसमें भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। श्रवः लोकपरिषद का एक शिष्ट मण्डल महात्माजी से जाकर मिला श्रीर उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पत्त को भी परिषद में पेश करें। महात्माजी ने कहा ''मैं पुर बल के साथ स्त्रापके पत्त को पेश करूंगा पर स्राप यह स्रपेत्ना न करें कि रियासतों के प्रश्न पर बातचीत की मैं तोइ दं।"

इसी मौके पर मॉडर्न रिव्यू के प्रसिद्ध संपादक श्रीरामानन्द चटर्जी के सभापितन्त्र में परिषद का तीसरा श्राधिवेशन बम्बई में जल्दी जल्दी में यह विचार करने के लिए निमन्त्रित किया गया कि गोलमेज परिषद में रियासती जनता की श्रावाज पहुँचाने के लिए परिषद को क्या उपाय

करना चाहिए । स्राखिर यह तय हुस्रा कि महात्माजी की सहायता करने तथा इंगलेएड की जनता को रियासतों की स्थिति से परिचित कराने के लिये प्रो० स्रभ्यंकर स्रोर श्रीस्रमृतलाल सेठ का एक शिष्ट मण्डल इंगलेंड भेज दिया जाय । रियासतों की जनता का शासन में परिणामजनक हाथ हो इस दृष्टि से शिष्ट मंडल को परिपद में कोई सफलता नहीं मिली । परन्तु जहाँ तक इंगलेएड के लोकमत को जागृत करने का प्रश्नथा इसने खूब स्रब्धा काम किया । दीवान बहादुर रामचंद्र राव भी परिपद के सदस्यों में से थे। उन्होंने भी शिष्ट मंडल की बड़ी कीमती सहायता की ।

पूज्य महारमाजी ने इस परिषद में रियासती जनता की तरफ से बोलते हुए नरेशों से कहा—

"चूँ कि मैं जनता का सेवक हूं श्रीर समाज के निम्नतम श्रंगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इसलिए मैं नरेशों से श्राग्रहपूर्व क कहूँगा कि इस विधान समिति की मंजूरी के लिए जो भी योजना श्राप सब बनावें उममें इनके लिए भी जरूर स्थान रक्खें। श्रगर नरेश इतना भी मंजूर कर लें कि सारे भारत में प्रजाजनों के कुछ मीलिक श्रधिकार होंगे—फिर वे जो कुछ भी हों, श्रीर इनका ठीक तरह ने पालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच करने का श्रधिकार न्यायालयों को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी भले ही नरेशों के बनाए हुए हों श्रीर एक तीसरी बात—नरेश शासन में प्रजाजनों का प्रतिनिधित्व स्वीकार लें चाहे वह प्राथमिक ढंग का हो, तो मेरा ख्याल है यह कहा जा सकेगा कि प्रजाजनों को संतोष दिलाने के लिए नरेशों ने कुछ किया।"

इस उद्धरण में हम देखते हैं कि महारमाजी कितनी सायधानी से आगों बढ़ रहे हैं। रियासतों के प्रश्न पर आभी आधिक जोर देने के पद्ध में वे नहीं थे। उनके विचार और कांग्रेस की स्थित बाद को श्रीनरसिंह चिग्तामिका केलकर के लिखे पत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। जिसक्ष उन्होंने लिखा है कि "रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस स्त्र-हस्तत्त्वेव की जिस नीति का स्त्रवलम्बन कर रही है, उसमें बड़ी समभ्रदारी है।"

"ब्रिटिश भारत के नाम से पहचाने जानेवाले हिस्सों को रियासतों की नीति के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। — ठीक उसी तरह जिस प्रकार कि हम अप्रणानिस्तान और सीलोन के विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत चाहता हूं कि ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता। पर मैं विवश हूँ। हम रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाते हैं उससे हमें काफी सहायता भी मिलती है। फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनकी कद्र नहीं करते बल्कि इसमें हमारी वेबसी है।"

पर मेरा यह मत है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल करेंगे उसका श्रसर रियासतों पर भी श्रवश्य पड़ने वाला है। (जुलाई १६३४)

सन् १६३५ के ऋषेल मास में जवलपुर में कांग्रेस की महासमिति (A. I. C. C.) की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसने साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे धीरे, पर सावधानी के साथ रियासती जनता के पन्न को बल पहुँचाने में ऋ।गे बढ़ती जाती थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था "काँग्रेस को देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी उतनी ही चिन्ता है, जितनी बिटिश भारत के निवासियों के हितों की श्रीर यह रियासती जनता को ऋाश्वासन देती है कि वह ऋपनी ऋाजादी के लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें काँग्रेस की पूरी सहायता रहेगी।"

इसी वर्ष के श्रवरूवर मास में महासमिति की सलाह से काँग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिले श्राशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था ''रियासती जनता भी स्वराज्य पाने की उतनी ही हकदार है जितनी कि ब्रिटिश भारत की जनता। तदनुसार कांग्रेस ने श्रापनी इच्छा की घोषशा भी कर दी हैं कि वह रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शामन की स्थापना देखना चाहती है। श्रीर उसने नरेशों से यह श्रानुरोध भी किया है।"

"काँ ग्रेस श्रपनी नीति पर दृढ़ है। वह समभती है श्रीर स्वयं राजाश्रों का भी भला इसी में है कि वे श्रपने राज्यों में शीघातिशीघ उत्तरदायी शासन कायम कर दें। जिससे उनके प्रजाजनों को नागरिकता के पूर्ण श्रधिकार मिल जावें।"

श्रुपनी मर्यादा को प्रकट करते हुए काँ प्रेस ने इसी वक्तव्य में श्रामे कहा है कि यह बात समफ लेने की है कि उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखने का भार खुद देशी राज्यों के प्रजाजनों को ही उठाना है। काँ प्रेस तो राज्यों पर नैतिक श्रीर मैत्री पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती है। श्रीर जहाँ कहीं भी संभव होगा यह प्रभाव वह श्रवश्य डालेगी। परन्तु वर्तमान परिस्थित में काँ प्रेस के पास कोई सत्ता नहीं है, यद्यि भौगोलिक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी—चाहे वे श्रंगरेजों के श्राधीन हों या देशी नरेशों के या श्रन्य किसी सत्ता के—सव एक हैं। उन्हें श्रलग नहीं किया जा सकता।"

इसी मौके पर संघ योजना के सम्बन्ध में काँग्रेस ने देशी राज्यों के प्रजाजनों को यह भी अर्थ्यासन दिया कि नरेशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए श्रानी अन्तिम योजना में काँग्रेस प्रजाजनों के हितों का बिल कदापि नहीं होने देगी। " असल में काँग्रेस शुरू से ही असंदिग्ध रूप से जनता के हितों की समर्थक रही है। श्रीर जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्वार्थ खड़े होंगे, काँग्रेस जनता के न्याय-हितों का श्रावश्य समर्थन करेगी।"

इस बीच लोक परिषद के दो श्रीर श्रिधिवेशन महाराष्ट्र के नेता श्री नरसिंह चिन्तामिंग केलकर श्रीर मद्रास के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री नटराजन की श्रध्यवृता में हो गये। शरू से लेकर इन गॉनों श्रिध-

वेशनों में परिषद ने अधिकांश में प्रारम्भिक काम ही किया। वास्तव में परिषद के श्रन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसके कराची श्राधवेशन से ही हुन्ना जब कि उसके सभापति डॉ॰ पट्टाभिसीतारामैय्या हए । रियासती जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेकर उन्होंने जितने जोर श्रीर वैग के साथ काम किया उतना अपन तक किसी अप्यत्त के कार्यकाल में नहीं हम्रा था। राजपताना काठियावाइ श्रीर दिच्च भारत में उन्होंने लम्बे दौरे किये श्रीर रियासती जनता को खुब बल पहुँचाया। डॉक्टर सा. काँग्रेस की केन्द्रीय कार्य समिति के भी सदस्य थे, परिषद में उनके शरीक होने से परिषद का काँग्रेस के साथ भी भ्रातायास घतिष्ठ सम्बन्ध हो गया। सन् १६३६ कं लखनऊ श्रिधवेशन में श्रीर १६३७ के फैजपुर श्रिधवेशन में देशी राज्यों में नागरिक स्वाधीनता की दरवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहा गया था -- "क्या देशी राज्य श्रीर क्या ब्रिटिश भारत काँग्रेस चाहती है कि सबको संपूर्ण नागरिक स्वाधीनता प्राप्त हो । श्रीर जब तक यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगो बढ़ती रहेगी। परन्तु काँग्रेस महसूस करती है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज राजनैतिक आजादी ही है। इसलिए उसकी प्राप्ति में देश को अपनी सारी ताकत बटोर कर लगा देनी चाहिए।"

रियासती जनता के प्रश्नों में काँग्रेस की बहती हुई दिलचस्पी के साथ साथ उसकी भाषा भी रियासतों के विषय में श्रिष्ठिक श्रात्मीयता भरी श्रीर तेजस्वी होती गई। सन् १६३७ में मैसोर के दमन का कहा निषेष करते हुए महासमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की जनता से मैसोर निवासियों की सहायता करने की श्रिपील की। महात्माजी की राय में इस प्रस्ताव में काँग्रेस की श्र-हस्तचेप की नीति का श्रितिकमण हो रहा था। रियासती कार्यकर्ताश्रों में इस पर खूब चर्चा चलती रही। उन्हें काँग्रेस की यह श्रितसायधानी की नीति कुछ श्रच्छी नहीं लगी श्राखिर इतना परहेज क्यों ? इसलिए श्रपने नवसारी कन्वेन्शन

में रियासती कार्यकर्तात्रों ने कॉमें स से श्रपील की कि वह रियासतों के प्रति श्रपने दृष्टिकी ए को बदले, श्रीर रियासती जनता को बल पहुँ नावे। सन् १६६६ में हरिपुरा के श्रिधिवेशन में रियासतों सम्बन्धी प्रस्ताव इन्हीं की शिशों का प्रतिफल था। इसमें कॉमेस ने श्रपनी श्राहस्तत्त्विप की नीति को दोहराते हुए भी रियासतों के प्रति श्रपने क्लको तथा रियासतों सहित समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिये यन करने का जितनी साफ तरह से ऐलान किया है उतना पहले कभी नहीं किया था परन्तु साथ ही रियासतों के उद्धार का भार कॉमें से ने स्वयं रियासती जनता पर ही दाल दिया श्रीर कह दिया वह जो कुछ भी कार्य या संवर्ष वगैरा करे श्रपने बलपर ही करे। स्थानीय प्रजामण्डल जैसी संस्थाश्रों के द्वारा करे। कांग्रेस के नाम प्रतिष्ठा वगैरा का उपयोग न करे। पूरा प्रस्ताव यों है—

"चूंकि रियासतों में सार्वजनिक जीवन का विकास श्रीर श्राजादी की माँग बढ़ती जा रही है, वहाँ नई समस्या खड़ी हो रही है श्रीर नये नये संघर्ष भी निर्माण हो रहे हैं इसलिये काँग्रेस रियासतों के सम्बन्ध में श्रपनी नीति को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती है "

"कांग्रेस रियासतों को हिन्दुस्तान का ही एक श्रंग मानती है जो उससे कभी श्रलग नहीं किया जा सकता। श्रतः शेष भारत में जिस प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक श्रौर श्रार्थिक स्वाधीनता वह चाहती है वही रियासतों में भी हो, ऐसा उसका यत्न है। पूर्ण स्वराज श्रर्थात् सम्पूर्ण स्वाधीनता काँग्रेस का ध्येय है। यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के के लिए है। क्योंकि जो एकता गुलामी में कायम रही है उसे श्राजाद होने पर भी श्रवश्य ही रक्खा जाना चाहिए। काँग्रेस तो केवल ऐसे ही संघ (शासन विधान) को मंजूर कर सकती है जिसमें रियासतें स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में शरीक हो सकेंगी। श्रीर जिसमें वे भी उसी जनतान्त्रिक स्वाधीनता का उपभोग करेंगी, जो शेष भारत में होगी। इसलिए काँग्रेस देशी राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा नागरिक स्वाधीनता की

गैरएटी चाहती है। स्त्रीर स्त्राज कई रियासतें जो पिछड़ी हुई हैं तथा उनमें नागरिक स्वाधीनता को दबाया जा रहा है, एवं स्वाधीनता का संपूर्ण स्त्रभाव है, इस पर काँग्रेस को ऋत्यन्त दुःख है।

"रियासतों के अन्दर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यन करना कांग्रेस अपना अधिकार श्रीरगीरव सममती है परन्तु आज रियासतों के भीतर इस उद्देश की पूर्ति के लिए वह परिणामजनक काम नहीं कर सकती। रियासतों के शासकों ने या उनके पीछे काम करने वाली अंग्रेजी हुक् मत ने अनेक कैद और बन्दिशों कायम कर दी हैं जो कांग्रेस के लिये वहाँ काम करने में बाधक हो रही हैं। और उसके नाम तथा प्रतिष्ठा के कारण रियासतों के प्रजाजनों में जो आशायें और आश्वासन पैदा हो जाते हैं, उनकी पूर्ति न होते देख उनमें निराशा होती है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा को भी यह शोभा नहीं देता कि वह रियासतों में ऐसी कमिटियाँ कायम करें जो अच्छी तरह काम न कर सकें। वह यह भी नहीं चाहती कि वहाँ राष्ट्रीय भएडे का अपमान हो। और एक बार आशायें पैदा कर देने पर अगर काँग्रेस ठीक तरह से रचा या सहायता न कर सकें तो रियासती जनता के अन्दर एक प्रकार की बेवसी फैलती है और इससे उनकी स्वाधीनता की लड़ाई के विकास में बाधा पहुँचती है।

"चूं कि रियासतों श्रीर शेष भारत की स्थिति श्रलग श्रलग है, इसलिए कॉप्रेस की सर्वसाधारण नीति रियासतों के लिए श्राम तौर पर मौजूं
नहीं होती। वह शायद रियासतों की स्वाधीनता की हलचल के स्वाभाविक
विकास के लिए बाधक भी हो। वहाँ की जनता में स्वावलंबन पैदा करते
हुए स्थानीय परिस्थिति को भली प्रकार ध्यान में रख कर तथा बाहरी
सहायता श्रथवा कॉप्रेस के बड़े नाम पर दारोमदार रखकर कोई काम
करने के बजाय ऐसी हलचलें खुद रियासत की जनता के बल-बूते पर
खड़ी हों, श्रीर श्रामे बढ़ें तो उनका विस्तार भी खूब ब्यापक होगा।
कांग्रेस चाहती है कि ऐसी हलचलें हों। परन्तु स्वभाषतः श्रीर श्राज की

परिस्थित में रियासतों में स्वाधीनता की लड़ाई का भार वहाँ के प्रजाजनों को ही उठाना चाहिए। काँग्रेस की शुभ कामनायें श्रीर समर्थन ऐसे शान्तिप्वंक श्रीर उचित तरीकों पर चलाये जाने वाले संघरों को सदा मिलते रहेंगे। परन्तु कांग्रेस-संगठन की यह सहायता मौजूदा परिस्थित में केवल नैतिक समर्थन और सहानुभूति के रूप में ही होगी। हाँ, काँग्रेस-जनों को यह श्राजादी रहेगी कि वे खुद व्यक्तिन तत रूप से इससे श्रिषक सहायता भी करें। इस तरह काँग्रेस के संगठन को वगैर उलभाते हुए श्रीर साथ ही बाहरी बातों या परिस्थितियों के ख्याल से न रुकते हुए भी रियासती जनता की लड़ाई श्रागे कदम बढ़ाती जा सकती है।

"इसलिए काँग्रेस श्रादेश करती है कि फिलहाल, रियासती कांग्रेस की समितियाँ काँग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति के मार्ग-दर्शन श्रीर नियन्त्रण में ही काम करेंगी। कांग्रेस के नाम श्रथवा तत्वावधान में न तो पार्लियामेंटरी काम करेंगी श्रीर न सीधे संघर्ष को उठावेंगी। राज्य की जनता की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम से नहीं उठाई जानी चाहिए। इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र संगठन खड़े किए जावें। श्रीर श्रगर पहले ही से हों तो उनको जारी रखना चाहिए।

"काँ ग्रेस रियासती जनता को यह श्रःश्वासन देना चाहती है कि वह उनके साथ है श्रीर स्वाधीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी लड़ाई में उसकी पूरी सहानुभूति श्रीर सिक्य तथा सावधान दिलचस्पी है। काँग्रेस को विश्वास है कि रियासती जनता की मुक्ति का दिन भी दूर नहीं है।"

#### इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि-

जहाँ तक देश की एकता, स्वाधीनता की लड़ाई श्रीर स्वतन्त्रता के भावी निर्माण से सम्बन्ध है. देशी राज्य श्रीर ब्रिटिश भारत में कोई मेद-भाव काँग्रेस नहीं करती। स्वतन्त्र भारत में जो स्वतन्त्रता ब्रिटिश भारत के प्रजाजनों को होगी वही देशी राज्यों के प्रजाजनों को भी होगी। फर्क सिर्फ यह रहेगा कि देशी राज्यों के श्रम्दर स्वाधीनता सम्बन्धी राजनैतिक कार्य कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के तखावधान में या उसके नाम से नहीं होगा। यह काम वहां के प्रजामण्डल करें।

श्रीर स्वतन्त्र भारत में देशी राज्यों के श्रान्दर पूर्ण जिम्मेदाराना हुक्मत होगी श्रीर वे भारतीय संघ के ऐसे ही स्वतन्त्र घटक होगे जैसे कि ब्रिटिश भारत के प्रान्त ।

रियासतों के सम्बन्ध में काँग्रेस की नीति की प्रकट करने वाला यही स्रान्तिम प्रस्ताव है।

इस प्रस्ताव का श्रासर श्राम तौर पर रियासती जनता पर बड़ा श्राच्छा। यह जान गई कि हमें श्रापने ही पैरों पर खड़े रहना है श्रीर श्रापनी लड़ाई खुद लड़नी है फलतः १६३० से राज्यों में जायित श्रीर किया-शिलता की एक श्रापूर्व लहर श्राई श्रीर श्रानेक रियासतों में खूब काम हुश्रा। इनमें से कुछ तो राजनैतिक जायित श्रीर कुरवानी के खयाल से ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की कतार में खड़े होने का दावा करने में इतनी बलवान बन गई हैं।

कराची ऋषिवेशन से लेकर कुळु वर्ष तक डॉ॰ पट्टाभि लगातार परिषद का कार्य करते रहे। उत्तके कार्यकाल में परिषद के दफ्तर 'स्टेट्स पीषल' नामक एक पाल्तिक भी निकलता रहा। जो सन् १९४२ तक् चलता रहा। इस बीच खुँ० साहब पर काम का ऋत्यधिक बोभ्ना ऋा जाने के कारण परिषद को नये सभापित की चिन्ता हुई, तब परिषद के सभापितस्य के लिए कार्यकर्ताओं की दृष्टि पं० जवाहरलालजी पर पड़ी। पर उन्हें भय था कि वे कहीं इन्कार न ऋर जावें। इसलिए डरते डरते इन्होंने पंरिडत्जी के सामने ऋपने मन की बात रक्खी। परिडतजी ने कुछ िक्त कि साथ परिषद के ऋधिवेशन का सभापितित्व करना मंजूर किया पर इस शर्त के साथ कि ऋगर वह उनके यूरोप से लौटने के बाद हो। कार्यकर्वा ऋगें ने यह खुशी से मंजूर कर लिया। नरेशों में जहाँ पंडितजी सभापित हो रहे हैं यह सुनते ही तहलका मच गया। तहाँ रियासती जनता के खुशी का पारावार नहीं रहा। उसने सोचा जवाहरलाल देश के प्राग्ण हैं। सारा संसार उनकी ऋगवाज ऋगदर के साथ सुनता है। इसलिए उनका सभापितत्व हमारे लिए वरदान होगा।" ऋगला ऋधिवेशन खुधियाना में बड़ी शान से हुआ।

लुधियाना श्रिधिवेशन ने रियासती श्रान्दोलन में एक नया श्रध्याय शरू किया। जनता के लिए जनता का राज्य स्थापित करने के उद्देश्यों का इसमें समर्थन किया गया। स्त्रीर यह साफ बताया गया कि बदली हुई परिस्थित में छोटी छोटी रियासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस विषय के प्रस्ताव में बताया गया था कि "श्राने वाले संघ-शासन में वे ही रियासतें या उनके संघ स्वतंत्र इकाई के रूप में सुधरे हुए शासन की सुविधायें श्रपने प्रजाजनों को दे सकेंगे जिनकी श्राबादी कम से कम २० लाख श्रीर श्राय पचास लाख रुपये होगी। जो राज्य इस शर्त का पालन नहीं कर सकते उन्हें एक एक करके था मिला कर पड़ोस के प्रान्त मे जोड़ दिया जाय।" इस सिद्धान्त को आगे चल कर सरकार ने भी अपनी "मर्जर स्कीम में" श्रपना लिया। पर इसके श्रमल में चालाकी से काम लिया गया । छोटी छोटी रियासतों को प्रान्त में मिलाने की श्रपेचा श्रपने साम्राज्य के स्तंभ रूप बड़ी रियासतों को मजबूत करने के लिए उनमें मिला दिया गया । भ्रौर यह करते हुए जनता की राय तक जानने की कोशिश नहीं की गई। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा परिषद ने उन सन्धियों श्रीर सुलहनामों को मानने से इन्कार कर दिया जो दो पत्तों के बीच श्रापने स्वाथों के लिये हुई थीं पर जिनकी वे बड़ी दुहाइयाँ दिया करते थे श्योग होत्र समाह से श्रापना सम्बन्ध बताते थे । लिधियाना के श्राधिवेशन के

बाद परिषद के केन्द्रीय दक्तर का भी पुनः संगठन करके उसमें एक संशोधन श्रीर प्रकाशन विभाग जोड़ कर उसे इलाहाबाद ले जाया गया।

इस प्रकार पं जवाहरलालजी के नेतृत्व में परिषद जोर के साथ श्रपने कदम बढ़ाते हुए जा रही थी कि सन् १६३६ में एकाएक दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। श्रीर सरकार ने प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों से बगैर सलाह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर दी। काँग्रेस ने इस मनमानी का जोर के साथ विरोध किया श्रीर सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को साफ करने के लिए कहा । परिषद नै भी नरेशों के द्वारा रियासतों के लड़ाई-में घसीटे जाने पर इसका विरोध किया। इधर काँग्रेसी मन्त्रि मण्डल त्याग पत्र देकर स्त्रलग हो गये स्त्रीर युद्ध स्त्रीर भी भीषण रूप धारण करने लगा। हिन्दुस्तान पर श्राक्रमण का छतरा भी बढ़ गया । साम्राज्य महा संकट में ऋा गया तब एक योजना लेकर सर स्टॅफर्ड किप्स भारत आये। इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक तो था पर रियासती जनता का कहीं 'पता नहीं था। दिल्ली में उस समय नई परिस्थितियों पर विचार करने के लिए स्टॅरिंडग कमिटी की बैठक बलाई गई। डॉ॰ पट्टाभि सीतारामैय्या किप्स से बातचीत करने के लिए चुने गये। मलाकात में सर स्टॅफर्ड ने प्रस्तावों में कोई फेर बदल करने में अपनी श्रसमर्थता जाहिर कर दी श्रीर रियासती जनता के प्रतिनिधियों का विधान परिषद में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करने से भी इन्कार कर दिया । पर किप्स के प्रस्ताव वेवल रियासती प्रजाजनों के लिए ही नहीं देश के सभी दलों के लिए अस तोष जनक रहे और सभी ने उनको उकरा दिया । किप्स लौटे श्रीर बम्बई में महासमिति के ता॰ ८ श्रगस्त १६४२ के प्रस्ताव के फलस्वरूप सारे देश में एक जबरदस्त तुफान फैल गया। महासमिति की बैठक के अवसर पर देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। श्रीर श्राने वाले "भारत छोड़ो" संघर्ष में उन्हें भी सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया गया था। यह तय हुन्ना था कि ये कार्यकर्ता स्रापने साज्यों में पहुँचने पर प्रजा मगडल के द्वारा नरेशों से कहें कि वे श्रंग्रेजी हुकमत से श्रपना सम्बन्ध तोड़ कर प्रजा को फौरन उत्तरदायी शासन दे दें। श्रगर वे यह मंजूर करें जिसकी बहुत कम सम्भाषना थी-तो ठीक अन्यथा वे भी ब्रिटिश भारत के समान संवर्ष छेड दें । तदनुसार ता० ६ को पू० महात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा देश के ख्रत्य नेता खों की गिरफ्तारी के बाद देशी राज्यों के कार्यकर्ता खों ने भी उपयुक्त आदेशों का पालन किया और अनेक रियासतों में भी जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया । सारे देश में खुली बगावत फैल गई इतनी बड़ी, उग्र ग्रीर देशव्यापी बगावत पहले कभी नहीं हुई थी। दमन भी श्रम्तपूर्व हुआ। गाँव के गाँव वीरान हो गये। पर कई जिलों में से विदेशी हुक्मत एक दम उठ गई । जनता ने ऋसंख्य कष्ट वहादुरी से सह श्रीर नेताश्रों के न रहने पर भी खुद श्रपनी बुद्धि से जिस तरह सूका जुल्मों का डट कर प्रतिकार किया । स्रंत में तुफान शान्त हुस्रा । महायुद्ध भी समाप्त हुआ और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई के साथ फिर स्त्राजादी की लड़ाई शुरू हुई। पं० जवाहरलालजी ने सारे देश में घूम घूम कर प्रत्येक प्रान्त का निरीक्त ए किया और देखा कि श्राजादी की श्राग पहले से कहीं श्रिधिक प्रज्ज्वलित है। देश श्रधीर हो रहा था। इसी मौके पर ऋ। जाद हिन्द फीज का मामला शुरू हो गया जिसने सारे देश में विजली का संचार कर दिया श्रीर श्रंग्रेजों को इस बात का निश्चय करा दिया कि श्रव तो फौज भी उनके हाथ से निकल गई श्रीर यह कि हिन्दुस्तान में श्रव उनके लिए हुकूमत करना श्रसम्भव है। सारा वातावरण एक दम बदल गया।

इसी वातावरण में पिछले वर्ष राजपूताने की कड़कड़ाती सरदी में दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिषद का ख्राठवाँ ख्रिधिवेशन हुन्त्रा। सभा पति फिर पं॰ जवाहरलाल ही जुने गये थे। श्रीधिवेशन पहली बार एक देशी राज्य में हो रहा था। फिर भी उसकी शान को देख कर यही मालूम हो रहा था मानों कांग्रेस का खुला श्रीधिवेशन है।

# उदयपुर अधिवेशन

इस श्रिधिवेशन के साथ जैसा कि शायद पंडित जवाहरलालजी ने कहा था परिषद ने बालिंग अप्रवस्था में प्रवेश किया। देश की लगभग १०० प्रमुख रियासती संगठनों के ४०० से ऊपर प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिनकी सदस्य संख्या दस लाख से ऊपर थी। श्रावादी के हिसाब से इन रियासतों में समस्त रियासती जनता की करीब ६२ प्रतिशत के करीय श्राबादी श्रा जाती है। इस प्रकार उदयपुर श्रधिवेशन ने लोक परिषद को रियासती जनता का सबसे भ्राधिक शिक्तशाली भ्रौर एक गात्र श्रिधिकारी संगठन बना दिया । नरेन्द्र मण्डल का रियासतों के एकमात्र प्रांतिनिधि होने का दावा इस पर से कितना भूठ श्रीर हास्य स्पद है यह श्रपने श्राप प्रकट हो जाता है। श्रध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलालजी ने व्यापक अप्रन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से रियासतों के प्रश्न पर नवीन प्रकार से रोशनी ढाली थी। क्योंकि रियासतें भारतवर्ष का एक हिस्सा है श्रीर खुद भारतवर्ष संसार के विशाल परिवार का एक हिस्सा है। श्रव तक तथा गत संघर्ष में भी रियासती जनता समय के साथ बरावर बढ़ती हुई श्राई इस पर हर्ष प्रकट करते हुए बधाई दी; नरेशों द्वारा सौ वर्ष पहले की सन्धियों तथा मुलहनामों के आधार पर उनके श्रिधिकारों के रत्त्रण के सम्बन्ध में उठाई जाने वाली पुकार की उन्होंने हास्यास्पद बताया त्र्यौर यह साफ कह दिया कि नरेशों को श्राने वाले परिवर्तनों के श्रमुक्ल श्रपने श्राप को बनाना ही होगा । नई व्यवस्था में रियासतों के स्थान का जिक्र करते हुए परिडतजी ने लुधियाना वाले प्रस्ताव का उल्लेख किया श्रीर कहा इस सम्बन्ध में हमारे सामने सबसे प्रमुख ख्याल जनता का कल्याण होगा । इसे छोड़ कर दूसरी तमाम वार्ते गीण होंगी । जनता के कल्याण से हमारा मतलब है-

- १ राजनैतिक स्वतन्त्रता
- २ प्रातिनिधिक शासन-तंत्र

- १ मौलिक भ्रिधिकार भ्रीर नागरिक स्वतंत्रता की गैरएटी
- ४ स्वतंत्र न्याय प्रणाली
- ५ स्त्रार्थिक स्ववन्त्रता स्त्रीर
- ६ मनुष्य के विकास में बाधायें डालने वाले सामन्तशाही श्रयवा श्रन्य सभी प्रकार के बन्धनों श्रीर बीभों से मुक्ति।

क्योंकि जिस भविष्य की हमारी तस्वीर प्रत्येक नागरिक की समान श्रिधिकार होंगे श्रीर सबको अपनी तरक्की के लिए भी अवसर भी समान ही होंगे।

रियासतों के संधीकरण में उन्हें दूसरी बड़ी रियासतों के साथ नहीं बिल्क प्रान्तों से मिलाने पर जोर दिया। हैदराबाद की स्थित पर श्रफ्सोस प्रकट किया। श्रींघ की सराहना की। विधान परिषद में प्रजा के ही चुने हुए प्रतिनिधि लेने पर तथा इनकी चुनाव की पद्धति पूर्णतया जनतन्त्रात्मक होने पर जोर दिया। श्रीर नरेशों को श्रपने भीतरी शासन में भी प्रान्तों के समान परिवर्तन करने की हिदायतें दी।

श्रिविश्वान के प्रस्ताव भी लगभग इन्हीं विषयों पर थे। मुख्य प्रस्ताव में श्राने वाले शासन विधान में पिष्वर्तनों के बारे में कहा गया था कि "वे परिवर्तन तभी स्वीकृत हो सकेंगे जब कि उनका श्राधार स्वतंत्र भारत के श्रंगभूत हिस्सों की शक्त में रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा श्रौर विधान परिषद के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तों के समान व्यापक श्राधार पर चुने हुए होंगे।" यह भी कहा गया था कि "बदि रियासतों की सरकारों की नीति में कोई परिवर्तन होता हो तो पहले नागरिक स्वतन्त्रताश्रों को पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए। जिनके बिना स्वतंत्र चुनावों का होना या श्राजादी श्रौर प्रातिनिधिक शासन की दिशा में कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रगति का होना श्रसंम्भव है।"

छोटी बड़ी रियासतों के समूहीकरण के सम्बन्ध में मुख्य श्रीधिर यह बताया कि जनता की सामाजिक श्रीर श्राधिक तरकी श्राधिनिक दर्ज के श्रानुकृत हो। लुधियाना वाले प्रस्ताव को भी इसी श्रार्थ में पढ़ा जाय। जो रियासत या रियासतें इस शर्त को पूरी नहीं कर सकतीं उन्हें पड़ोस के प्रान्त में मिलां दिया जाय श्रीर यदि सम्भव हो तो इन्हें सांस्कृतिक या श्रान्य प्रकार की श्रावश्यक स्वायतता दी जाय। इनके नरेशों के लिए मुनासिब कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्मान श्रीर स्थिति की रह्मा की जाय।

इएडोनेशिया का अभिनन्दन और पिछले संघर्ष के शहीदों के सम्मान विषयक प्रस्तावों के अलावा, आँध की प्राम प्रजातन्त्री पद्धति की सराहना करने वाला भी एक प्रस्ताव था। रियासतों में बमने वाले आदि-वासियों के प्रति रियासती सरकारों और समाज के उनकी प्रगति में बाधा डालने वाले रख पर अपसोस प्रकट करते हुए उनमे अपने ऐसे रख को बदल कर उनके प्रति सहायक बनने को कहा गया।

एक प्रस्ताव रियासतों के श्राप्रगतिशील रुख की निन्दा करने वाला भी था।

संगठन की शुद्ध, अनुशासन बद्ध और मजबृत बनाने की दृष्टि से स्टैिएंडम किमटी ने इस अधिवेशन मे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव किये थे। एक मैं यह आदेश है कि कम्यूनिस्ट और रायिस्ट पाटों के सदस्यों को परिषद या परिषद की किसी सम्बद्ध संस्था की कार्यसमिति में अथवा उसके संगठन में किसी चुने हुए पद पर नहीं रक्खा जाय। और दूसरे में परिपद के तथा उससे संलग्न तमाम संस्थाओं के सदस्यों को आदेश है कि वे एक दूसरे की या सगठन की किसी कमिटी की राय पर निर्णय की आम सभाओं में या अख्वारों-एचों में सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं करें। विलक्ष अपनी बात सम्बन्धित समिति में रक्वें और अगर वहाँ सुनवाई या उपाय म हो सके तो उससे जगर की किमटी में अपनी बात भेजें।

### नरेन्द्र मराडल की घोषणा

श्रमल में सन् १६४५ में जब में कार्यसमिति के सदस्य रिहा हए देश का वातावरण बड़ी तेजी से बदलता जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे देश में घम कर मानों बिजली का संचार कर दिया। जब तक वे देशीराज्य लोकपरिपद के सभापति नहीं हुए थे तब तक उनके विचार बड़े उग्र थे। कभी कभी तो वे यह भी कह जाते कि स्वतन्त्र भारत में नरेशों के लिए कोई स्थान नहीं होगा । परन्त लोकपरिषद के सभापति हाने के बाद उनकी भाषा सौम्य होने लगी । पहले वे रियासतों में जाता पसन्द नहीं करते थे। पर अपन की बार रिहा होने पर काश्मीर, जयपर. जोधपुर ब्रादि रियासतों में वे गये ब्रौर वहाँ उनका स्वागत सत्कार भी श्रच्छा हुन्ना । उनकी भाषा भी नरेशों के प्रति सौम्य होने लगी । इसका कारण यह नहीं था कि उनके ब्रादर्श या विचारों में कोई ब्रान्तर हो गया। बल्कि यह था कि नरेशों को स्वाधीनता के आरदोलन की तरफ खींचने की उनकी उत्सुकता ने उनके व्यवहार में यह परिवर्तन कर दिया । इसका प्रत्यन्न परिण्मम भी हुन्ना। नरेश जो स्रय तक उनसे चौंकते थे उनके नजदीक स्त्राने लगे । अपने दिल की बातें करने लगे स्त्रीर रियासतीं कं स्रान्दोलनों को भी बल पहुँचा । उदयपुर के स्रधिवेशन ने तो रियासतों के सारे संकोच को तोड़ दिया । इस ऋधिवेशन में मेवाड़ की सरकार ने स्वागत समिति की हर तरह से सहायता की । खुद नरेशों के मानस में भी प्रत्यच परिवर्तन होता हुन्ना दिखाई देने लगा। इसका कारण केवल भारतीय जागति ही नहीं थी। सांसारिक परिस्थिति के कारण ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। स्रीर खुद उसे भीतर से ऐसा महसूस होने लगा कि स्त्रव स्त्रगर संसार की एक बड़ी सत्ता के रूप में उसे अपना श्रक्तित्व कायम रखना है तो साम्राज्य के सभी श्रंगों के सम्बन्धों में संशोधन करके उनको मित्र बना लेना होगा। इस दिशा में उसने हिन्दस्तान में भी प्रयत्न जारी कर दिया । श्रीरता० १८ जनवरी १६४६ को नरेन्द्र मण्डल की जब बैठक हुई तो इसमें वाइसराय ने श्रपनी नई नीति का स्पष्टीकरण करते हुए नरेशों को श्राने वाले युग की कुछ श्रस्पष्ट सी रेखा बताई। श्रीर नरेशों से श्राग्रह किया कि वे इस नये परिवर्तन के लिये श्रपने श्राप को तैयार कर लें। श्रपने भाषण में वाइसराय ने जहाँ नरेशों को श्राश्चासन दिया कि नरेन्द्र मण्डल की सम्मति लिए बगैर उनकी वर्तमान स्थिति श्रीर श्रपिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। वहाँ उनको यह भी श्रागाह कर दिया कि उन्हें श्रपने शासनों में समयानुकूल परिवर्तन करने होंगे।

यह घोषणा हो जाने के बाद स्वभावतः लोगों ने यह उम्मीद की थी कि नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर श्रीर उनके नरेश भाई तुरन्त ही श्रपने शासनों में इसके अनुकूल सुधार करेंगे। परन्तु श्राज तक इनके शासनों में कोई अन्तर नहीं हुन्ना है। वहाँ श्राज तक ज्यों का त्यों पहले का सा अन्धकार बना हुन्ना है। परन्तु कालचक बराबर अपनी गति से बढ़ता गया।

ता० १८ जनवरी १६४६ को नरेन्द्र मग्डल के ऋधिवेशन में मुख्य राजनैतिक प्रस्ताव पेश करते हुए मग्डल के चान्सलर नवाब भोपाल ने नीचे लिखी महत्वपूर्ण घोपणा कीः—

१ "पिछुले छु: वर्षों से संसार पर एक महान संकट छाया हुन्ना था। पर जिन ताकतों ने शान्ति को भंग किया उनकी पराजय हुई। युद्ध भी समाप्त हुन्ना। पर हम अपनीष्ट शान्ति और मुख के युग से अब भी दूर हैं। अब भी संसार पर एक प्रकार का भय का आतंक छाया हुन्ना है। छोटे बड़े सभी राष्ट्र उससे बेचैन हैं अपोर वे एक दूसरे को भय और शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। मित्र राष्ट्रों ने इन भेदों और वैमनस्यों को शान्ति-पूर्वक दूर करने का जो साहस भरा यत्न किया है वह प्रशंसनीय है। अगर यह न किया जाता तो ये मतभेद और भगड़े संसार को ऐसे संकट में हाल देते जिससे उसका निकलना असंभव हो जाता।"

२ परन्तु यह संसार व्यापी महान् संगठन तभी सफल होगा जव उसके सदस्य गष्ट्र श्रौर उनके निवासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, सिंह ब्याता श्रोर सहयोग का निःस्वार्थ भाव से श्राचरण करेंगे। क्यों कि इन गुणों के बगैर कभी कोई राष्ट्र श्रौर जातियाँ न तो एक साथ रह सकती हैं श्रोर न तरकी कर सकती हैं।

३ यही बात हमार अपने देश के बारे में भी है । बदिकस्मती से आज मनभेदों और नाइचफाकी के कारण इम छिन्न-विच्छिन्न हो रहे हैं। पर यहां भी में उम्मीद करता हूं कि उन्हीं न्याय, सिहंब्गुता और सहयोग के बल पर हम उस लच्य को पहुंच सकेंगे जिसकी आकांचा इस देश के राजा से ले कर रंक तक कर रहे हैं। क्या हम में ऐसा एक भी मनुष्य है, जो हमारी इस मातृभूमि को स्वतन्त्र, महान् और सारे ससार में आहत नहीं देखना चाहता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल में मानव जाति को ऊपर उठाने में उसने जो जवरदस्त काम किया वैसा वह अब भी न करे?

श्चगर हम सब यही चाहते हैं तो श्चाइए इस महान् लद्द्य की पूरा करने में हम सब लग जावें श्चौर इसके लिए श्चावश्यक त्याग करने को तैयार हो जावें। हम यह याद रक्खें कि लेने के बजाय देने में श्चिक श्चानन्द है।

यह जो प्रस्ताव मैं आज आपकं सामने पेश कर रहा हूं इसमें बताया गया है कि हम भी भारतवर्ष की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं। पर यह हिस्सा क्या होगा यह अभी से ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। क्योंकि आज पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं है। पर हम इतना बचन जरूर दे सकते हैं कि न्याय और समस्रदारी के आधार पर भारत की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए जो जो भी प्रयत्न किये जावेंगे उनमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होगा।

इस दिशा में एक प्रयत्न के रूप में श्रीर रियासतों को कल के भारत में श्रापना हिस्सा श्रादा करने योग्य बनाने की गरज से मैं रियासतों में वैधानिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में नीचे लिखी घोषणा करता हूं—

१ नरेन्द्र मण्डल ने मिन्त्रयों की समिति के साथ रियासतों के श्चन्दर वैधानिक सुधारों के विकास के प्रश्न पर चिन्तापूर्वक विचार किया । रियासतों की सही सही वैधानिक स्थित के बारे में सम्राट की सरकार ने पार्लियामेन्ट में पुनः घोषणा कर दी है श्रीर ताज के प्रतिनिधि स्वरूप श्रीमान् वाइसराय ने उसे दोहराया भी है कि 'श्रपने श्रपने प्रजाजनों श्रीर रियासतों को किस किस प्रकार का शासन-विधान श्रनुकृत्त होगा— इसका निर्णय करने का श्राधिकार उन उन नरेशों को ही है।" इस बास्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी बाधा न पहुँचाते हुए नरेन्द्र मण्डल श्रपनी नीति को साफ साफ बता देने श्रीर उस दिशा में तुरन्त कदम उठाने की उन रियासतों को सिफारिश करता है जहाँ ऐसे कदम श्रब तक नहीं उठाये गये हैं।

तद्नुसार नरेन्द्र मरदक के बान्सलर को श्रिधकार दिया जाता है कि वह नरेन्द्र मरदक की तरफ से श्रीर उसकी पूर्ण सत्ता से नीचे लिखी घोषणा करे—

२ उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य में तुरन्त ऐसे तंत्र खड़े किये जावें जिस में कि राजवंश श्रौर राज्य के प्रदेशों को श्रम्तुएण रखते हुए, राजा की सर्वोच्च सत्ता का श्रमल वैधानिक तरीकों से हो। रिथासतों में जुने हुए बहुमत वाली लोकप्रिय संस्थाएं कायम हों जिससे कि राज्य के शासन में निश्चित रूप से जनता का निकट श्रौर परिणाम कारक सहयोग उपलब्ध हो सके। यह मान लिया गया है कि प्रत्येक रियासत के लिए ऐसे विधान की तफसीलें बनाने में प्रत्येक रियासत की विशेष रिथित का ध्यान रक्खा जायगा।

३ श्रिधिकांश रियासतों ने पहले ही से श्रपने राज्यों में कानृनी राज्य श्रीर जान माल की रत्ता का श्राश्वासन देने वाले कानृन बना दिये हैं। फिर भी जिन रियासतों में श्रभी यह नहीं हुश्रा है इस सम्बन्ध में श्रपनी नीति श्रीर उद्देश्यों को साफ साफ शब्दों में प्रकट करने की गरज से घोणित किया जाता है कि रियासतों में प्रजाजनों को नीचे लिखे श्ररया-वश्यक श्रिधिकारों का प्रा श्राश्वासन दे दिया जाय श्रीर रियासत के न्यायालयों को यह श्रधिकार दिया जाय कि इनका भंग होने पर वे प्रजाजनों को राहत दिलावें।

#### श्रधिकार--

- (क) कानून के वाहर किसी भी मनुष्य की श्राजादी न छीनी जाय श्रीर न किसी के मकान या जायदाद में कोई घुसे या उससे छीने या जब्त करे।
- (ख) हर स्त्रादमी को हेबियस कॉर्पस के स्रानुसार स्त्रधिकार होगा। युद्ध, विष्लव या गम्भीर भीतरी गड़बड़ी के प्रसंग पर एंलान द्वारा इस स्त्रधिकार को थोड़े समय के लिए मुल्तवी किया जा सकेगा।
- (ग) हर श्रादमी श्रपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, मिलने जुलने श्रीर सम्मेलनों की स्वतन्त्रता होगी, श्रीर कानून तथा नैतिकता के श्रविरोधी उद्देश्यों के लिए बगैर हथियार लिये या फौजी हंग को छोड़ कर लोग एकत्र भी हो सकेंगे।
- (घ) सार्वजिनिक शान्ति श्रीर व्यवस्था का भंग न करते हुए हर श्रादमी को श्रपने विवेक के श्रनुसार चलने श्रीर श्रपने श्रपने धर्म का पालन करने का श्रिधिकार होगा।
- (ङ) कानून की नजरों में सब मनुष्य एक से होंगे इसमें जात, पाँत, धर्म विश्वास का ख्याल नहीं किया जायगा।

- (च) सार्वजिनिक (सरकःरो) पद, प्रतिष्ठा या सत्ता का स्थान, या व्यापार-पेशा वगैरा में जात-पाँत धर्म मतमतान्तर या विश्वास के कारण किसी। पर कोई केंद्र न होगी।
- (छ) बेगार नहीं रहेगी।

४ यह पुनः घोषित किया जाता है कि शासन नीचे लिखे सिद्धान्तों पर आधारित होगा श्रीर जहाँ इन पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है, कठोरता पूर्वक इस पर अमल कराया जायगा—

- (श्र) न्याय दान का काम निष्पत्त श्रीर मुयोग्य व्यक्तियों के ही हाथों में रहे । वे शासन विभाग से स्वतन्त्र हो । श्रीर व्यक्तियों एवं रियासतों के बीच के मामलों का निष्पत्त निर्णय देने की मुख्यवस्था हो ।
- (श्रा) नरेश स्त्रपने राज्यों में शासन विषयक बजट से निजी खर्च को बिलकुल स्त्रलग बताया करें स्त्रीर राज्य की साधारण स्त्राय पर उसका कोई निश्चित स्त्रीर उचित स्नतुगत मुकरेर कर लें।
- (इ) कर-भार व्यायोचित श्रीर सब पर समान हो श्रीर राज्य की श्राय का एक निश्चित श्रीर खासा हिस्सा जनता की भलाई के कामों में खास तौर पर राष्ट्र-निर्माणकारी महकमों पर खर्च किया जाय।

५ यह जोर दे कर सिफारिश की जाती है कि जिन राज्यों में इस घोषणा में लिखी दाते पर अब तक श्रमल नहीं हो रहा है वहाँ तुरन्त उन पर श्रमल शुरू हो जाय।

६ यह धोषणा नरेन्द्र मण्डल स्वेच्छापूर्वक श्रीर सच्चे दिल से कर रहा है क्योंकि मण्डल की रियासती जनता मे श्रीर राज्यों के भविष्य में पूरा विश्वास है।

यह घोषणा इन निर्णयों पर सच्चे दिल से श्रीर तुरन्त श्रमल करने की नरेशों की इच्छा का प्रतीक है। लोगों को यह उत्तरीत्तर भय श्रीर अप्रभाव से मुक्त करें लोग मन और वाणों में श्रिधिक स्वतन्त्र हो श्रीर पारस्वरिक स्नेह सिंह भ्याता, सेवा श्रीर उत्तरदायित्व के मजवृत श्राधार पर इसका उत्तरोत्तर विकास श्रीर परिवर्द्ध न हो।

इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विचारों श्रीर उद्देश्यों को भृतकाल में बार बार श्रीर बुरी तरह पेश िकया गया है। मैं श्राशा करता हूँ िक इस प्रसाव की भाषा श्रीर नरेन्द्र मण्डल की तरफ से की गई यह घोषणा श्रव भविष्य में किनी प्रकार की शकाश्रमं के लिए गुंजाइश नहीं रहने देगी। इससे श्रिधिक श्रीर मैं क्या कहूं। श्राशा है श्राप इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे। प्रस्ताव यों है—

'नरेन्द्र मण्डल यह दोहरा देना चाहता है कि देश श्रपने पूर्ण विकास की स्थिति को तुरन्त पहुँचे इस सम्बन्ध में तमाम लोगों में जो भावना है उसमें रियासतें पूर्णतया शरीक हैं, श्रीर वे भारतवर्ष की वैधा-निक गुत्थी को सुलभाने में श्रपनी शक्ति भर पूर हाथ बंट वेंगी।" १८ जनवरी १६४६

#### मंत्रि मण्डल का मिशन

नरेन्द्र मण्डल की बैठक के साथ साथ इंग्लैंड में इस सम्बन्ध में चर्चाएं चल रही थीं कि भारतीय समस्या को किस प्रकार मुलभाया जाय। श्रीर इनका श्रान्तिम निर्ण्य इस निश्चय में हुश्रा कि मन्त्रिमण्डलों से वजनदार श्रीर श्राधिक से श्राधिक श्रानुभवी सदस्यों का एक मिशन भारत भेजा जाय। यह भारतीय नेताश्री से तथा सभी पत्तों से बातचीत करे श्रीर इस प्रश्न को इल कर के ही श्रावे। उसे इस सम्बन्ध में सभी श्रावश्यक श्राधिकार भी दे दिवे जावें। इस निर्ण्य की घोषणा करते हुए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रोमेन्ट ऐटेली ने ता० १५ मार्च को पार्लिया-मेन्ट में जो घोषणा की उसमें बताया था कि "भारतमन्त्री लार्ड पेधिक लॉरेंस, सर स्टॅफीर्ड किय्स तथा मि. वि. एलेग्जाएटर जैसे तीन

अस्य त वजनदार अप्रौर अनुभवी साथियों को मिन्त्रमण्डल की तरफ से भारतवर्ष भेजने का निश्चय किया गया है।

''मेरे ये साथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उसे जल्दों से जल्दी श्रोर श्राधिक से श्राधिक पूर्ण श्राजादी हासिल करने में संपूर्ण सहायता करें। श्राजकी सरकार के स्थान पर वहाँ किस प्रकार का शासन कायम किया जाय इसका निर्णय तो खुद हिन्दुस्तान ही करेगा। हाँ उसका यह निर्णय करने के लिए तुरन्त एक सभा बनाने में जरूर पूरी सहायता करना चाहते हैं।

"मैं द्याशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ (राष्ट्र संघ) में रहना पसन्द करेगी, मुक्ते निश्चय है कि इस निर्णय से उसे बहुत लाभ होगा।

पर यह निर्णय वह स्रापनी स्वेच्छा से ही करे, ब्रिटिश राष्ट्र संघ या साम्राज्य बाहरी बन्धनों के स्राधार पर नहीं बना है। वह स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वेच्छापूर्वक बनाया गया संघ है। पर स्रागर हिन्दुस्तान एक दम स्वतंत्र भी होना चाहे तो हमारी राय म उसे इसका स्रधिकार है। यह परिवर्तन जितना भी स्रासान स्रोर शान्तिपूर्ण हो सके उसे ऐसा बना देना हमारा काम है।"

#### १६ मई की घोषणा

इस घोषणा के अनुसार पूर्ण श्रिष्ठिकार ले कर मिन्निमण्डल का मिशन हिन्दुस्तान श्राया। उसके तीनों सदस्यों ने हिन्दुस्तान पहुंचते ही भारतवर्ष के प्रधान राजनैतिक दलों से मिल कर श्रपनी चर्चायें शुरू कर दी। ये चर्चायें बहुत लम्बी चलीं। उनकी कोशिश यह थी कि ये प्रधान दल श्रापस में मिल कर खुद ही कोई सर्वसम्मत योजना बनावें। पर ऐसा नहीं हो सका। श्रन्त में ता० १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य में श्रपना निर्माय श्रोर योजना प्रकाशित कर दी। इस योजना में बताया गया था कि विधान-परिषद तथा श्रास्थाई सरकार का निर्माण होकर श्रव शीघ ही विधान बनाने का काम जारी होने वाला है। वक्तव्य में सर्वसंमत योजना बनाने के प्रयत्नों की श्रसफलता का जिक करने के बाद कहा गया है कि "मुसलिम लीग के समर्थकों को छोड़ कर लंगभग सब ने एक मत से भारत की एकता के पद्म में श्रपनी इच्छा प्रकट की है। पर इसने हमें हिन्दुस्तान के बटवारे की संभावना पर निष्पन्न भाव से श्रीर बारीकी से विचार करने से गेका नहीं। मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से स्वतंत्र राज्यों के रूप में श्रवणा कर दिये जावें। इनमें से पहले हिस्से में पंजाव, सिन्ध, सीमाप्रान्त श्रीर ब्रिटिश बलूचिस्तान हो श्रीर दूसरे में बंगाल तथा श्रासाम। इन प्रान्तों की सीमाश्रों को बाद में निश्चित किया जा सकता है। परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्त के रूप में पहले मंजूर कर लिया जाय। इस माँग के समर्थन में दो दीलीलें हैं—

१ जिन प्रान्तों में मुसलिम बहुमत है वहाँ शासन किस प्रकार का हो यह निर्णय करने का ऋधिकार मुसलमानों को हो।

२ श्रीर शासन तथा श्रार्थिक दृष्टि से यह योजना व्यावहारिक बन जाय इसलिए इसमें कुछ, मुस्लिम श्राल्पमत वाले प्रदेश श्रीर जोड़ दिये जावें।

इनमें से पहले हिस्से में २२६ लाख श्रर्थात् ६२ प्रतिशत मुसलमान श्रीर लगभल ३८ प्रतिशत गैर मुस्लिम श्राबादी है। श्रीर दूसरे हिस्से में ३६४ लाख श्रर्थात् ५१ है प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८ वे प्रतिशत गैर मुसलिम श्राबादी है। इसके श्रलावा दो करोड़ मुसलमान शेष प्रान्तों में बटे हुए हैं।

इन श्रंकों से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की माँग के श्रानुसार हिन्दुस्तान से ये दो हिस्से पाकिस्तान के रूप में श्रालग निकाल दिये जार्वे तो भी (१) श्चल्पमत की समस्या इल नहीं होगी फिर (२) पंजान, बंगाल श्रीर श्रासाम के जिन जिलों में मुसलमान कम संख्या में हैं उन्हें पाकिस्तान में जोड़ देना कैसे न्याय संगत होगा इम नहीं समक्त पाते । पाकिस्तान के पत्त में जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वे सब दलीलें इन जिलों को पाकिस्तान में न जोड़ने के पत्त में दी जा सकती हैं।

तब क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है श्रीर उस पर कोई समभौता हो सकता है ? (३) खुद मुसलमान ही इसे श्रव्यावहारिक मानते हैं। फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से मानते हैं कि इस तरह पंजाब श्रीर बंगाल के डुकड़े डुकड़े करना वहाँ की जनता के बहुत बड़े हिस्से की इच्छा श्रीर हितों के प्रतिकृल होगा। फिर (५) ऐसे टुकड़े करने से सिक्ख जाित भी दो डुकड़ों में वट जायगी। इसलिए हम बरवस इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान श्रीर न छोटा पाकिस्तान जातीय समस्या को इल कर सकेगा।

इन श्रास्थन्त महत्त्वपूर्ण दलीलों के श्रालावा (६) शासन, श्रर्थ श्रीर सैनिक दृष्टि से भी देश का विभाजन हानिकर होगा। (७) रेल, डाक श्रीर तार विभागों की रचना संयुक्त भारत के श्राधार पर ही की गई है। उसको तोइने से दोनों हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचेगा। (८) देशरच्चा का प्रश्न श्रीर भी महत्त्वपूर्ण है। इसको तोइने में फीज की मजबूती श्रीर एकता तो नष्ट होगी ही, पर देश की रच्चा में भयंकर खतरे खड़े हो जावेंगे। (६) खिएडत भारत के किस हिस्से के साथ गई यह निश्चय करने में रियासतों को भी तो बड़ी कठिनाई होगी श्रोर श्रात में भौगोलिक दृष्टि से ये दो हिस्से एक दूसरे से इतनी दूर (७००) भील हैं कि युद्ध काल श्रीर शान्ति के समय भी इनको श्रापने बीच के श्रावागमन के संपन्धों के लिए हिन्दुस्तान की मरजी पर निर्भर रहना पड़ेगा।

इसिलिए हम ब्रिटिश सरकार को यह सलाह देने में श्रासमक हैं कि वह श्रापनी सत्ता को दो स्वतंत्र राज्या में बॉट दे। पर मुसलमानों को जो वास्तिविक भय है उसका भी हमें पूरा पूरा ख्याल है इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है उसके अनुसार देश रत्ता, श्रावागमन के साधन श्रीर वैदेशिक विभाग जैसे कुछ विषयों के श्राप्याद के साथ प्रान्तों को संपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है।

कांग्रेस ने इस योजना में यह भी गुंजाइश रक्खी है कि जो प्रान्त शासन श्रीर श्रर्थ के सम्बन्ध में बड़े पैगाने पर किये जाने वाले संयोजन में भाग लेना चाहें वे इन उप्युक्त श्रानिवार्य विषयों के श्रालावा श्रान्य कुछ विषय भी स्वेच्छापूर्वक केन्द्र को सौंप सकते हैं।

इस योजना में कई कठिनाइयाँ बताने के बाद भिशन ने रियासतों के प्रश्न पर लिखा है—

''श्रपनी ।सफारिशों पेश करने के पहले हम ब्रिटिश भारत श्रीर रियासतों के सम्बन्ध पर विचार कर लें। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद—चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र संघ के साथ रहे या श्रलग—रियासतों श्रीर ब्रिटिश सम्राट के बीच श्रव तक जो सम्बन्ध रहा है वह श्रव श्रागे नहीं रह सकेगा। हिन्दुस्तान में सार्वभौम सत्ता न तो सम्राट के हाथों में रह सकती है श्रीर न वह नई सन्कार को सींपी जा सकती है।

रियासतों के जिन जिन लोगों से हम मिले वे सब इस बात की मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि हिन्दुस्तान में आने वाले इस नवीन परिवर्तन को वे पसन्द करते हैं और उसमें सहयोग देने को भी तैयार हैं। इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्या होगा यह तो विधान बनाते समय आपसी बातचीत में तय होगा। और यह भी कोई जरूरी बात नहीं कि इसका स्वरूप सर्वत्र एक सा होगा। इसलिए नीचे वाले पैगों में रियासतों के बारे में हम इतनी तफसील में नहीं गये हैं।

इमारी योजना इस प्रकार है-

(१) हिन्दुस्तान की एक यूनियन ( संघ ) हो, जिसमें ब्रिटिश भारत

श्रीर रियासतें भी हों। श्रीर उसके श्रधीन वैदेशिक श्रावागमन तथा देश रत्ता के विभाग हों। इन महकमों के लिए लगने वाला श्रावश्यक खर्च निकालने के लिए कोष एकत्र करने का श्रिधकार भी इस गूनियन को हो।

(२) यूनियन का एक मन्त्रि मण्डल श्रोर घारा सभा भी होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि होगे।

श्चगर कोई ऐसा सवाल श्चावे जिसमें कोई वड़ा जातीय प्रश्न उपस्थित होता हो, तो उसके निर्ण्य के लिए दोनों जातियों के उपस्थित श्चौर वोट देने वाले सदस्यो तथा तमाम सभा में उपस्थि। श्चोर वोट देने वाले सदस्या की बहुमति कसरत राय लाजिमी होगी।

- (३) यूनियन के विषयों को छोड़ कर तमाम विषय श्रीर सारी सत्ता-जिसका निर्देश नहीं कर दिया गया है--प्रान्तों के श्राधीन होंगे ।
- (४) यूनियन को जो विषय सौप दिये जावें उनको छोड़ कर श्रपनी सारी सत्ता श्रीर विषय रियासतों के श्रपने श्राधीन होंगे।
- (५) प्रान्तों को स्रपने गुट बनाने की स्त्राजादी होगी जिनकी श्रपनी धारा सभा स्त्रीर मन्त्रिमण्डल भी होगे। प्रत्येक गुट यह भी निर्णय कर सकता है कि वह किन सामान्य प्रान्तीय विषयों को श्रपने हाथ में ले सकता है।
- (६) यूनियन श्रीर प्रान्तों के विधान में भी यह धारा रहे कि जिसके आधार पर कोई भी प्रान्त श्रपनी धारा सभा की बहुमति से शुरू में दक्ष वर्ष श्रीर फिर हर दस वर्ष बाद श्रपने प्रान्त के विधान पर पुनर्विचार कर सके।

विधान परिषद का संगठन इस प्रकार है।--

(१) परिषद में प्रतिनिधित्व जनता की श्राबादी के श्राधार पर—फी: दस लाख पर एक प्रतिनिधि इस हिसाब से होगा।

- (२) प्रत्येक प्रान्त में प्रधान जातियों की जैसी श्राबादी होगी उनकी संख्या के श्रानुसार इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियों में बंट जायगी।
- (३) [ वास्तव में यह प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही बालिंग मता-धिकार के श्राधार पर चुने जाने चाहिए। परन्तु श्राज इस तरह के चुनाव में श्रमेक कठिनाइयाँ हैं श्रीर बहुत श्रधिक विलम्ब हो जाने की संभावना है। इसलिए ] इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा सभाश्रों के सदस्य ही जातिवार कर लेंगे।

परिषद के लिए तीन प्रधान जातियां मानी गई हैं-

१ जनरल

२ मुस्लिम

३ सिक्ख

छोटी छोटी जातियों को उपर्युक्त नियम के श्रनुसार या तो स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता या बहुत थोड़ा मिल सकता है। इसलिए उनको जनरल विभाग में शामिल कर दिया गया है।

# प्रान्तों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या

| सेच्न A.     |       | जनरल | मुमलिम      | कुल    |
|--------------|-------|------|-------------|--------|
| मद्रास       | •••   | ४५   | 8           | 38     |
| बम्बई        | • • • | 38   | २           | २१     |
| युक्तप्रान्त | •••   | ४७   | 5           | પ્રપ્ર |
| विहार        | •••   | ३१   | . <b>પ્</b> | ३६     |
| मध्य प्रदेश  | ••••  | १६   | १           | १७     |
| उदीसा        | •••   | 3    | o           | 3      |
|              | -     | १६७  | ૨ ૦         | १८७    |

उद्देश्य यह है कि विधान परिषद के क्रांतिम क्राधिवेशन में रियासतों को पर्यात प्रतिनिधित्व दिया जाय। यह क्रावादी के क्रानुसार ६३ से क्राधिक नहीं होगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसा हो यह क्रापसी बातचीत द्वारा तय कर लिया जायगा। शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व । क निगोशियेटिंग कमिटी करेगी। (जो रियासतों द्वारा बनाई जावेगी)

うここ

## कार्य पद्धति —

(१) परिषद की वैठकें नई दिल्ली में होंगी

- (२) पहले श्रधिवेशन में नीचे लिखे कार्य होंगे-
- (क) कार्यक्रम का निश्चय
- (ख) सभापति तथा अपय पदाधिकारियों का चुनाव
- (ग) नागरिक श्रधिकार, श्रल्पसंख्यक जातियाँ, कबीलों श्रौर श्रादिमवासी सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने वाली किमटी की नियुक्ति.
- (३) इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन (A.B.C.) विभागों। में बंट जावेंगे। श्रीर वे नीचे लिखे काम करेंगे—
- (क) अपने अपने विभाग के प्रान्तों के लिए विधान बनाना।
- (ख) इन प्रान्तों के लिए कोई सिम्मिलित विधान बनाने या न बनाने के बारे में निश्चय करना।
- (ग) त्रागर ऐसा सम्मिलित विधान बनाने का निश्चय हो तो उसके विषयों का निर्णय करना ।

प्रान्तों को इन समृहीं से ऋलग होने का ऋधिकार रहे।

- (४) इसके बाद तीनों मेच्ननों के तथा रियासतों के प्रतिनिधि बैट कर सूनियन का विधान बनावेंगे।
- (५) यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद में ऊपर पैराग्राफ १५ में लिखी बातों में पर्क करने वाले अथवा कोई बड़ा जातीय सवाल खड़ा करने वाले प्रस्ताव का निर्णय दोनों में संप्रत्येक जाति के सदस्यों के बहुमत से होगा। परिषद के अध्यत्त इस बात का निर्णय देंगे कि कौन सा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण जातीय सवाल खड़े करता है। और दो में से किसी एक जाति के भी सदस्य अगर बहुमत से भांग करें कि सभापित अपना निर्णय देने से पहले फेडरल कोर्ट की सलाह लेवें।
- (१) नये विधान का श्रमल शुरू हो जाने के बाद श्रगर कोई प्रान्त चाहे कि जिस प्रप में उसे रक्खा गया है उसमें वह न रहे तो वह उससे

श्चलग हो सबेगा। नये विधान के श्चनुसार किये गये चुनाव हो जाने के बाद नई धारा सभा यह (श्चलग होने का) निर्णय करेगी।

- ७ नागरिकों, ग्रल्पसंख्यकों तथा कबीलों श्रीर श्रादिम निवासियों के मौलिक श्रिधिकारो के बारे में सलाह देने वाली समिति में सम्बन्धित जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। किमटी यूनियन की परिषद को रिपोर्ट देगी कि—
- (क) मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे ?
- (ख) श्रलासंख्यकों के बचाव की क्या क्या तजवीजें हों ?
- (ग) कवीलों के तथा श्रादिम वासियों के शासन की योजना क्या हो ?
- (घ) इन श्रिधिकारों का समावेश प्रान्तीय प्रूप के या केन्द्रीय विधान में कर लिया जाय श्रथवा नहीं ? इस विषय में भी यह किमटी सलाह देगी।
- (८) वाइसराय तुरन्त प्रान्तीय धारा सभाक्रों से विनन्ति करेंगे कि वे ऋपने ऋपने प्रतिनिधियों के चुनाव तुरन्त कर लें। ऋौर रियासतों से कहेंगे कि वे निगोशिएटिंग किमटी बना लें।
- (६) आशा है कि विधान बनाने का काम यथासम्भव जल्दी से शुरू हो जावे। ताकि अस्थाई सरकार का काम छोटे से छोटा हो सके। यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद और युनाइटेड किंगडम के बीच इस सत्ता परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों के बारे में एक सन्धिनामा बना लेना जरूरी होगा।

एक तरफ जहाँ विधान बनता रहेगा दूसरी तरफ देश का शासन तो जारी ही रहेगा । इसलिए इमारी राय में यह श्रत्यन्त जरूरी है कि देश में प्रधान दलों का समर्थन प्राप्त श्रस्थायी सरकार की तुरन्त स्थापना कर दी जाय । भारत की सरकार के सामने जो कठिन काम हैं वे इस मध्यकाल में ऋषिक से ऋषिक सहयोग के साथ हों यह बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में वाइसराय ने बातचीत भी शुरू कर दी है उन्हें ऋाशा है कि वे बहुत जल्दी ऐसी ऋस्थाई सरकार की स्थापना कर लेंगे जिसमें युद्ध मन्त्री सिंहत सभी जिम्मेदारियाँ भारत की जनता के संपूर्ण विश्वास का उपभोग करने वाले नेताओं के हाथों में होंगी।

ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार को शासन में तथा इस परिवर्तन को सरलता श्रीर शान्ति पूर्वक लाने में पूरा सहयोग देगी

इन प्रस्तावों से स्थाप को शायद पूर्ण संतोष न हो। पर भारतवर्ष के इतिहास में इस स्थारयंत महत्त्वपूर्ण प्रसंग पर राजनैतिक दूरदर्शिता का यह तकाजा है कि स्थाप मेल जोल से काम लें श्रीर करें। जरा सोचें कि स्थार इन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया गया तो नतीजा क्या होगा? कितनी भयंकर मार काट, श्रव्यवस्था श्रीर यह युद्ध होगा। इसलिए हम इस स्थाशा के साथ इन प्रस्तावों को श्राप के सामने पेश करते हैं कि वे उसी सद्धाव के साथ मंजूर कर लिये जावेंगे, जिसके साथ उन्हें पेश किया गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनों से हम स्थाणि करते हैं कि श्रपनी श्रपनी जाति तथा स्वाथों से उत्पर उठ कर चालीस करोड़ के हितों का ध्यान रख कर जो कुछ करना चाहें करें।

## सन्धियों और सार्वभौम सत्ता पर नरेन्द्र मगडल के चान्सलर को मिशन द्वारा मेजा गया स्पष्टीकरण

१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में साधारण सभा में जो वक्तव्य दिया है उससे नरेशों को यह श्राश्वासन दिया था कि सन्धियों श्रीर सुलह-नामों से जो श्रिधिकार नरेशों को प्राप्त हैं उनमें वगैर उनकी स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने का उद्देश्य सम्राट का नहीं है। इसके साथ ही (सम्राट को नरेशों की तरफ से) यह कहा गया था कि इन बात चीत के फल स्वरूप कोई परिवर्तन करना तय हुश्रा तो नरेश भी उसके लिए

श्रपनी स्वीकृति देने से नाहक इन्कार नहीं करेंगे। इसके बाद तो नरेन्द्र मएडल ने यह कह कर कि नंग्श भी सारे देश के साथ यही चाहते हैं कि भारतवर्प जल्दी से जल्दी श्रपनी पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त करे उपर्युक्त श्राश्वासन का समर्थन कर दिया है! सम्राट की सरकार ने भी श्रव यह घोषणा कर दी है कि यदि हिन्दुस्तान की भावी सरकार या सरकारें स्वतन्त्रता चाहेंगी तो उनकी राह में स्कावट नहीं डाली जातेंगी। इस घोषणा का श्रसर यह हुआ है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के विषय में जिन्हें कुछ भी दिनचस्पी है, वे सब चाहते हैं कि हिन्दुस्तान श्राजाद हो — फिर चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्रसंघ के साथ रहे या श्रवर्ण। हिन्दुस्तान की इस इच्छा की पूर्ति में सहायता करने के लिए मिशन यहाँ श्राया है।

२ जब तक कि नया विधान बन कर हिन्दुस्तान में नई सरकार स्थापित हो कर पूरी तरह से स्वराज्य का उपभोग नहीं करने लग जाता यहाँ सार्वभौम सत्ता ( ऋंग्रेजों की ही ) रहेगी। पर उसके बाद ( स्वतंत्र सरकार कायम हो जाने पर ) त्रिटिश सरकार ऋपनी यह सार्वभौमता किसी भी सूरत में नई सरकार को न तो सौंप देना चाहती है ऋौर न वह ऐसा कर ही सकती है।

३ इस नीच देशां रियासतें हिन्दुस्तान के लिए नया विधान बनाने
में महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकती हैं। श्रीर सम्राट की सरकार से
रियासतों की तरफ से कहा गया है कि उनके अपने तथा सारे देश के हित
को ध्यान में रखते हुए वे इस विधान के बनाने में अपना हिस्सा श्रदा
करना चाहते हैं श्रीर उनके बन जाने पर उसगे श्रपना उचित स्थान भी
प्रहण करना चाहते हैं। इसमें उन्हें पूरी अनुकूलता हो इस दृष्टि से अपने
राज्यों में वे अपनी शिक्त भर ऐसे तमाम सुधार करेंगे जिससे उनका
शासन ऊंची से ऊंची श्रेणी का बन सके। इससे उनकी गितिक्षा श्रीर शिक्त
बहेगी ही। श्रीर जो रियासतें छोटी हैं तथा अपने साधनों की कमी के
कारण शासन को इतना ऊंचा उठाने में असमर्थ हैं, वे शासन के लिए

श्चनेक मिल कर ऐसी संयुक्त इकाइयाँ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था में वे ठीक बैठ सकें। श्चगर रियासती सरकारों ने श्चपनी जनता के साथ नजदीक का श्चौर रोजमर्रा का संपर्क श्चमी कायम नहीं किया है तो इस निर्माण-कार्य में राज्य के श्चन्दर प्रातिनिधिक संस्थाश्चों की स्थापना कर के वह करें। इससे उनकी शक्ति थढ़ेगी ही।

४ इस वीच के काल में रियासतों को त्रिटिश मारत के साथ श्रर्थ श्रीर कोप जैसे सामान्य विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना पड़ेगा। रियासतें नई वैधानिक ब्यवस्था में शरीक हों या न हों यह बातचीत श्रीर मशिवरा जरूरी है श्रीर इसमें काफी समय लगेगा। जब नई सरकार स्थापित होगी शायद तब तक यह बातचीत श्रधूरी भी रहे। ऐसी सूरत में शासन सम्बन्धी श्रमुविधायें खड़ी न हों इसिलए रियासतो श्रीर नई सरकार या सरकारों के बीच कोई ऐसा समभौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक कि इन सामान्य विषयों के सम्बन्ध में नये इकरारनामे नहीं बन जाते तत्कालीन व्यवस्था में ही जारी रहें। इस विषय में श्रागर चाहर गया तो ब्रिटिश सरकार श्रीर सम्राट के प्रतिनिधि श्रपनी तग्फ से शक्ति भर श्रावश्यक सहायता करेंगे।

प्र जब ब्रिटिश भारत में संपूर्ण सत्ताधारी नई स्वराज्य सरकार या सरकारों कायम हो जार्वेगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा ग्रसर या प्रभाव नहीं रह सकेगा कि वह सार्वभौम सत्ता की जिम्मेवारियों को ग्रदा कर सके। फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि इसके लिए हिन्दुस्तान में श्रंप्रेजी फौजें रक्खी जा सकेंगी। इस प्रकार तक से भी यह साफ है श्रोर रियासतों की तरफ से जो इच्छा प्रकट की गई है उसे ध्यान में रखते हुए भी सम्राट की सरकार सार्वभौम सत्ता का अभल करना छोड़ देगी। इसका श्र्यं ध्यहं भी किंग्सियों के इस सम्बन्ध से रियासतों को जो श्राविकाय प्रमार हैं। वे स्वकार सीधालों के श्रीर रियासतों ने श्रपने जो अधिकार प्रमार हैं। वे स्वकार सीधालों के श्रीर रियासतों ने श्रपने जो अधिकार प्रमार हैं। वे स्वकार सीधालियों को बापिस रियासतों ने श्रपने जो अधिकार प्रमार हैं। वे स्वकार सीधालियों के बापिस रियासतों के पासम्बर्ध ध्यान के हम एए छिन्नी इस सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान के हम हम एए छिन्नी इस सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान के साम्यान सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान के स्वता का स्वाप्त सीधालियों सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान के साम्यान सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान के स्वाप्त सीधाली सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान के स्वाप्त सीधाली सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान सीधाली सीधाली सियासतों के पासम्बर्ध ध्यान सीधाली सियासती के पासम्बर्ध ध्यान सियासती के पासम्बर्ध ध्यान सीधाली सियासती के पासम्बर्ध ध्यान सियासती के पासम्बर्ध ध्यान सियासती के पासम्बर्ध ध्यान सियास सीधाली सियास सियास

इस प्रकार रियासर्तो स्त्रीर ब्रिटिश भारत तथा ब्रिटिश काउन (सम्राट) के बीच श्रव तक जो राजनैतिक सम्बन्ध था वह समाप्त हो जावेगा। श्रीर इसका स्थान वह सम्बन्ध ले लेगा जो रियासर्ते ब्रिटिश भारत की नई सरकार या सरकारों के साथ संघ में शामिल हो कर स्थापित करेंगी। श्रागर यह न हो सका तो वे इन सरकार या सरकारों के साथ कोई खास राजनैतिक समभौता या सुलह कर लेंगी।

[यह स्पष्टीकरण चान्सलर को ता॰ १२ मई १६४६ को भेजा गया। पर ऋखवारों में प्रकाशन के लिए यह ता॰ २२ मई को भेजा गया इसके साथ जोड़ी गई टिप्पणी में मिशन ने यह भी कहा है कि पार्टी लीडर्स के साथ उसने बातचीत शुरू की उसके पहले यह लिखा गया था।]

#### नरेशों की प्रतिकिया

श्चव हम केविनेट मिशन के वक्त व्यापर नरेशों तथा जनता पर जो श्चासर पड़ा उसका निरीक्षण करें।

नरेशों की प्रतिकिया चेम्बर श्रॉफ प्रिन्सेस श्रर्थात नरेन्द्र मण्डल की स्टॅरिंडग किमटी के द्वारा जारी किये गये नीचे लिखे वक्तव्य से प्रकट होती है जो ता. १६ मई को नवाब भोपाल ने वाइसराय को लिखे श्रपने पत्र के साथ भेजा था श्रीर जो उन्हीं दिनों श्रखवारों में भी प्रकाशित किया गया था—

### केबिनेट डेलिगेशन की घोषणा पर नरेन्द्र-मण्डल की स्टॅर्णिडग कमिटी का वक्तव्य

१ किमटी आँफ मिनिस्टर्स तथा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइसरी किमडी के साथ मिल कर नरेन्द्र मण्डल की स्थाई समिति ने केविनेट डेलिगेशन की और वाइसरायकी १६ मई वाली बोषगा पर ध्यान पूर्वक विचार किया। किमटी ने केविनेट डेलिगेशन के उस मेमोरण्डम का भी जो कि सुलह- नामों श्रीर सार्वभीम सक्ता के बारे में दिया है—गौर से श्रथ्ययन किया। किमिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान को श्रपनी श्राजादी हासिल करने के लिए श्रावश्यक तंत्र तथा श्रागे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण श्राधार प्रदान करनी है। सार्वभीम सक्ता के बारे में मिशन की घोषण। का किमिटी स्वागत करती है परन्तु बीच की श्रवधि के लिए कुछ तास्कालिक क्यवस्था की जरूरत होगी।

२ फिर भी योजना में कुछ यातें ऐसी हैं जिनका खुलासा हो जाना जरूरी है। फिर कई जड़ की महत्वपूर्ण यातें बातचीत छौर निर्णय के लिए छोड़ दी गई हैं। इसलिए निगोशियेटिंग किमटी बनाने के लिए वाइ - सराय ने जो निमन्त्रण दिया है उसे किमटी ने स्वीकार कर लिया है छोर चान्सलर सा. की योजना में बताये छानुसार बहस छौर बातचीत करने की व्यवस्था करने की छाधिकार दे दिया है। यह योजना की गई है कि इन बातचीतों का नतीजा नरेशों की छाम परिपद तथा रियासनों के प्रति-निधियों के सामने पेश कर दिया जाय।

३ त्रांतःकालीन व्यवस्था के बारे में चान्सलर ने जो नीचे लिखे प्रस्ताव किये हैं उनका यह कमिटी समर्थन करती है:--

- (क) श्रंतःकाल की श्रविध में सामान्य हितों के मामलों में बातचीत कर के निर्णय करने के लिए एक स्पेशल किमटी बना दी जाय जिसमें रियासतों के श्रीर केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों।
- (ख) न्याय पाने योग्य, कर सम्बन्धी श्रौर श्रार्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में वाद उपस्थित होने पर उन्हें पंच के सामने पेश करने का अधिकार रहे।
- (ग) व्यक्तिगत या राजवंशा संसम्बन्ध रखने वाले मामला में जस स्राप्त में निर्णय हो जाय उत्तके स्रज्ञर स्रज्ञर का स्रोर भावार्थ

का भी पालन होना चाहिए श्रीर ताज के प्रतिनिधि सामान्यतया चान्सलर तथा कुछ श्रन्य नरेशों की भी सलाह ले लिया करें श्रागर सम्बन्धित रियासतों की श्रापत्ति न हो।

(घ) रेलचे, बन्दरगाह श्रीर सायर जैसे विषयों के बार में वर्तमान व्यवस्था के बारे में विचाराधीन मामलों का निर्णय करने के लिए सम्बंधित रियासतों की मांग हो तो रियासतों की स्वीकृति से एकतंत्र बना दिया जाय।

इगलिए कमिटी ने चान्सटर को ग्राधिकार दे दिया है कि वे बात-चीत को त्रागे चलावें।

४ स्टॅरिडग किमटी डेलिगेशन की इस सूचना का समर्थन करती है कि वे ऋपने शासन की सर्गोच्च श्रेगी का बनावेंगे तो इससे निःसन्देह उनकी स्थिति मजबृत ही होगी।

श्रमर स्थिति वे पास श्रपने शासन को ऐसा बनाने के लिए स धन नहीं है तो वह दूसरों को साथ मिला कर या उनके साथ मिल कर शासन के लिए ऐसे बड़े संघ बना लें जिससे ये देश के अधिनक चौखटे में फिट हो सकें। श्रमर स्थिति ने राज्यों में प्रातिनिधिक सस्थायें श्रब तक नहीं कायम की हैं तो श्रपने राज्य के प्रजाजनों के साथ नित्य का श्रीर नजदीकी संपर्क स्थापन करने के लिए वे ऐसा तुरन्त करें। इससे इस नव निर्माण काल में वे श्रपनी मजदूरी को बढ़ावंगे ही। स्टॅिएंडग किमटी जोर देकर कहना चाहती है कि जिन रियासतों ने श्रब तक यह नहीं किया है वे तुरन्त श्रपनी रियासतों में उन भीतरी शासन सुधारों की घोषणा कर दें जिनका जिक चानसलर ने चेम्बर के पिछुले श्रधिवेशन में किया था श्रीर उनका श्रमल भी बारह महीनों के श्रन्दर श्रन्दर जारी कर दें।

इस वक्तव्य के श्रलावा नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर नवाब भोपाल ने

चाज के प्रतिनिधि की लिखे श्रपने उपर्युक्त १६ जून १६४६ के पत्र में नरेशों के दृष्टिकी सु की श्रीर भी इस प्रकार साफ किया है:—

''डेलीगेशन के वक्तव्य पर नरेशों के विचार पृथक रूप से एक वक्तव्य में प्रकाशित किये जा रहे हैं। × × परन्तु रियासतों श्रीर स्टॅरिंडग किमटी का श्रन्तिम निर्णय तो इन बातचीतों के बाद संपूर्ण तस्वीर देखने 'पर ही प्रकट किया जा सकेगा।''

नरेशों को पभी अपने देशभाइयों श्रीर जनता से कुछ भय तो मालूम होता ही है-। इसलिए चान्सलर वाइसराय को लिखते हैं- "किमटी को यह विश्वास है कि जैं भी कें अभी श्रिमिणींत तथा श्रगली बात चीत के लिये श्रधूरी पड़ी हैं उन सब का निर्श्वय श्राप की सहायता से रियासतों के लिए सन्तोष जनक रीति से हो जायगा।

पर नरेशों के दिल की बात तो उनके श्रापसी पत्र व्यवहार या भीतरी बातचीत से ही मालूम हो सकती है। इसका एक नमूना इस पत्रांश से मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरेश ने श्रपने श्रन्य भाइयों को सावधान करते हुए लिखा है।

"हिन्दुस्तान को निकट भविष्य में पूर्ण स्वतन्त्रता देने की जो घोषणा ब्रिटिश सत्ता द्वारा हाल ही में हुई है, उसने भारतीय नरेशों की स्थिति को निश्चित रूप से ऋत्यन्त कमजोर बना दिया है।

पिछले तीस वर्षों से जिस बुनियाद पर वे श्रापनी मांगें पेश करते श्राये थे, वही खत्म हो गई। उनकी सत्ता का सारा स्रोत कुछ समय बाद स्ख जायगा। महज इस घटना ने कि श्रांग्रेजों की सार्वभीम सत्ता शीघ ही समाप्त होने वाली है नरेशों श्रीर रियासतों की स्थित में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है। हमें इसका उपाय भी ऐसा ही क्रान्तिकारी श्रीर मूलगामी करना होगा श्रीर नरेशों को उसके लिए वास्तविक श्रीर भारी त्याग करने होंगे। श्राधकचरी योजनायों कंजूसी भरे नाममात्र के

त्याग त्र्यौर रुक रुक कर क्ष्मौर फूंक फूंक कर कदम बहाने से ऋव काम न चलेगा। इनसे हम उल्टा ऋपने भविष्य को विगाइ लेंगे।"

"छोटी श्रीर मम्मले श्राकार की रियासतों की समस्या को सुलमाने के लिए हम जो उपाय काम में लावेंगे वे ऐसे ही होने चाहिएं जो श्रंग्रेजीः भारत के नेताश्रों को मंजूर होंगे। उनका श्राधार निश्चित रूप से इन सम्बन्धित रियासतों की जनता की भलाई होगा तभी वे सही भी होंगे। जनता के हित का बिलदान करते हुए श्रथवा उसे गौण मानते हुए वर्तमान नंग्शों के श्रथवा उनके स्वार्थों की ग्चा के ख्याल से की गई उपाय-योजना नरेशों के लिए न केवल श्राक्षमधातकी साबित होगी बिलक उनकी कल की मृत्यु को श्राज ही पर ले श्रावेगी।"

''ब्रिटिश भारत के नेताओं ने इस विषय पर ऋपना मत तो प्रकट किया है पर उसमें स्पष्टता नहीं है। इस सवाल की तरफ ऋधिक ध्यान देने का उन्हें श्रवकाश भी नहीं मिला है। वे ऋभी ऋपनी ही समस्याओं में उलके हुए हैं। ऋतः बागडोर ऋभी उनके हाथों में नहीं गई है, ऋाज भी ऋगर नंशा-वर्ग संभल जाय तो यह उनके ऋपने हाथों में रह सकती है। वे ऋगर ऋगज तेजी से ऋगेर साहस के साथ कदम उठायें तो ऋन्त में उनका भला हो सकता है।

पिछले सौ सवासौ वधों से नरेश श्रापनी ही दुनिया में रहे हैं। श्रापने ऊंचे श्रासन से उतर कर राज्यों के शासन संचालन में भाग लेने की उन्हें कभी जरूरत ही नहीं मालूम हुई । बस वे ऊपर से केवल श्रापने हुकम सुनाते रहे हैं। श्रीर श्राव तक सार्वभौम सत्ता को छोड़ कर श्रीर किसी दिशा से उनकी शान में कुछ कहा तक नहीं गया है पर श्राव तो सारा वातावरण ही बदल गया है। श्राव जब कि प्रान्तों का संघ बन रहा है, सवाल यह खड़ा होता है कि नरेशों का स्थान क्या होगा ? क्या यूनियन बनने पर वे उसमें भाग लेंगे ? वे तो इस श्रादर्श की श्राशा में श्राव तक बैठे थे कि वे श्रापने श्रापने राज्यों के पूर्ण सत्ताधीश नरेश होंगे पर नई परिरिधतियों में

तो इस श्रादर्श के सही साबित होने की कोई श्राशा नहीं रही है। श्राज तो यही शंका का विषय बन गया है कि उनका श्रीर उनकी रियासतों का श्रास्तित्व भी रहेगा या नहीं तो क्या जब कि नौबत यहाँ तक श्रा पहुँची है, नरेश श्रव भी राजनीति श्रीर राज काज से पहले की भांति दूर दूर ही रहेंगे? या सदियों से श्रवने जिस स्वर्ग में विचरते रहे हैं उससे बाहर निकल कर इस संघर्ष भरी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जावेंगे, जहाँ कि उनके व्यक्तित्व, वैभव श्रीर सत्ता के लिये जिसका कि वे श्राज तक उपभोग करते श्राये हैं श्रादर का नामों निशान भी नहीं होगा। नरेशों को खूब सोच विचार कर तुरन्त निर्णय कर लेना है कि वे क्या करेंगे ?"

इसके बाद प्रान्त की रियासतों का किस प्रकार एक संघ निर्माण करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि "जिस यूनियन का विधान श्रापके विचारार्थ भेजा जा रहा है उसमें नरेशों का भी एक कौंसिल होगा जिसके अन्दर नरेश बैठ कर अपने प्रान्त के पूरे यूनियन के शासन में भाग लेंगे। श्रीर इस यूनियन की सरकार को वे जो सता श्रीर जिम्मेवारियाँ सौंपेंगे उनके निर्वहन में अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे। यह सच है कि यह स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे श्रव तक उपभोग करते श्राये हैं श्रीर शायद इसको वे पसन्द भी न करें। पर सवाल यह है कि दसरे किस प्रकार वे प्रान्त की युनियन सरकार से ऋपना सम्बन्ध रख सकते हैं जो कि एक सुन्दर सुसंगठित शासन प्रगाली होगी। कौंसिल श्चॉफ प्रिन्सेस के स्थान पर बड़ी श्चासानी से कौंसिल श्चॉफ स्टेट्स बनाई जा सकती है जिसके अन्दर रियासतों की सरकारों के प्रतिनिधि बुलाये जा सकते हैं। शायद इसे कई नरेश मंजूर भी कर लें। उनके मंत्री तो जरूर पसन्द कर लेंगे ऋौर दूसरे तो ऐसा चाहेंगे भी। पर नरेशों को याद रखना चाहिए कि इससे तो सारी राजनैतिक सत्ता उनके हाथों से हमेशा के लिए निकल जात्रेगी श्रीर वे हाथ मलते रह जातेंगे।

तो क्या वे पेन्शन श्रीर जेव खर्च ले कर रियासत के राजकाज से निवृत्त हो जाना पसन्द कर लेंगे ? इससे तों वे श्रीर उनके राजवंश पहले के राजवंशों के समान दुनिया से गिट जावेंगे। क्योंकि आगे चल कर पेग्शनों को बन्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरी तो सलाह है कि इस समय नरेशों को आपने वैभव, भारी शान, वर्तमान सत्ता और प्रतिष्ठा के ऊपर से जारी रहने के दिखावे के मोह को भी छोड़ देना चाहिए। वे इस बात का ध्यान रक्खें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जावें। यों भी उनके पर तो कट ही गये हैं। उनकी वह सत्ता, वैभव और प्रतिष्ठा भी गई। शान-शीकत भी कहाँ रही। फिर भी आगर वे अपने स्थान पर बने रहें और प्रजाजनों के साथ प्रान्त के राजकाज में भाग लेते रहेंगे तो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे "

"सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी प्रान्तीय यूनियन को हम श्रपनी क्या-क्या सता दें? श्रामतौर पर नरेशों की वृत्ति इस विषय में यह हो सकती है कि हम उतनी ही सत्ता प्रांतीय केन्द्र को दें जो श्रानिवार्य रूप से श्रावश्यक हो। पर मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इस विषय में कोई निर्णय लेने से पहले देश की परिस्थिति व समय की श्रावश्यकता पर पूरी गहराई के साथ विचार नहीं किया गुया तो भारी गलती होगी। हमें केवल यही नहीं सोचना है कि हम सिर्फ वही बात करेंगे कि जो टल नहीं सकती। बल्कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्त देश की दृष्टि से क्या करना लाभदायक होगा ?

"यह तो प्रकट है कि देश की केन्द्रीय सरकार के श्रधीन बहुत थोड़े विषय रहेंगे श्रीर प्रान्तों को श्रधिक से श्रधिक स्वायत्तता दी जावेगी। इसका स्पष्ट श्रथं यह है कि प्रान्तों को श्रपने संघ बहुत मजबूत श्रीर सुसंगठित बनाने होंगे। श्रब इसमें प्रत्येक राज्य प्रान्तीय यूनियन को श्रपनी सत्ता में से कितना श्रंश देगा यह प्रत्येक रियासत की स्थिति पर यिचार कर के तय किया जावेगा। परन्तु एक बात साक है। संघ के श्रन्दर शामिल होने वाली रियासतों, की संख्या जितनी बड़ी होगी, प्रान्त के संग-

ठन श्रीर श्रनुशासन को उतना ही मजबूत बनाना होगा। ऐसे संघ के बनाने में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना होगा---

- (१) कानून बनाने के सम्बन्ध में केंद्रीकरण की नीति से काम लिया जाय। श्रर्थात् सारी यूनियन के लियं कानून एक से हों, परन्तु इनके श्रमल में विकेन्द्रीकरण की नीति बरती जाय श्रर्थात् प्रत्येक राज्य श्रपनी स्थिति को देख कर के श्रपने ढंग से उस पर श्रमल करे।
- (२) जहाँ-जहाँ शासन का विकेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियन को उसकी देख-भाल, मार्गदर्शन श्रौर नियंत्रण का पूरा श्रधिकार हो।
- (३) इस यूनियन का संगठन श्रीर विधान बहुत श्रधिक संगठित श्रीर केन्द्रीय पद्धित का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की श्रधिकांश सदस्य रियासतों में साधनों श्रीर योग्य श्रादिमियों के श्रभाव श्रीर नागरिक जिम्मेवारी की भावना का ठीक-ठीक विकास नहीं होने के कारण, वे व्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेंगी। इस श्रथ में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रियासत में श्रलग श्रलग जिम्मेदाराना हुकूमत न तो संभव है श्रीर न इष्ट ही है। हाँ, पूरी यूनियन में जनतंत्री शासन-पद्धित कर देने से राजनैतिक नेताश्रों को जरूर सन्तोष हो सकताहै।
- (४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानून श्रीर न्यायालय भी होने चीहिएँ। क्योंकि उसके श्रन्दर श्रनेक रियासतें होने के कारण श्राये दिन शासन सम्बन्धी श्रनेक उलभनें खड़ी होती रहेंगी, उनका यहाँ निर्णय हो जाय।
- (५) यूनियन का कोष इसके लिए प्रत्येक राष्य की तरफ से कुछ कर सौंप दिये जावें।'

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये बनाया गया विधान बहुत साफ नहीं है । विधान के श्रानुसार उसमें दो सभार्ये होंगी । एक का नाम कौंसिल ख्राफ प्रिंसेन होगा ख्रौर दूसरी का नाम हाउस ख्रॉफ रिप्रेज़ेंटेटिब्ज । पहली में बड़ी रियासतों के नेशा ख्रौर छोटी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक प्रतिनिधि होगा । कौन्सिल ख्रॉफ प्रिन्सेस के सदस्य नरेशों का एक एक बोट ही होगा।

हाउस ऋॉफ रिप्रेजेंटेटिन्ज में ५० हजार पर एक इस हिसाब संप्रजाजना के प्रतिनिधि होंगे। २५ हजार से ऊपर वाले समूह का भी एक प्रतिनिधि होगा। चुनाव के लिये रियासतें मिल भी सकती हैं। कौन्सिल ऋॉफ प्रिन्सेस ऋपने में से एक सदस्य को यूनियन का ऋध्यत्त चुनेगा जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा। ऋध्यत्त् यूनियन का वैधानिक प्रधान होगा श्रीर यूनियन की कौन्सिल की सलाह से काम करेगा।

यूनियन की कौन्सिल में सात सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन्सिल श्रॉफ प्रिन्सेस उन नामों की सूची में से करेगी जो हाउस श्रॉफ रिप्रे- ज़ेंटेटिय द्वारा भेजी जावेगी। इसमें ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता है जो यूनियन एसेम्बली की सदस्यता की पात्रता रखता है।

यूनियन के ब्राधीन सभी विषयों पर दोनों हाउस श्रलग श्रलग विचार करेंगे।

यूनियम को सोंपे जाने वाले विषयों की सूची प्रकट है कि जमीन का लगान, महकमा जंगलात जैसे कई महकमें मय श्राय के रियासतों के ही श्राधीन छोड़ दिए गये हैं।

रियासतों के राजवंश श्रीर प्रदेशों की सीमाश्रों की सुरिच्चितता का विधान में श्राश्वासन है। इसी प्रकार नरेशों के जेव-खर्च तथा उनके पद के साथ लगे हुए कई खर्चों को भी उसी प्रकार कायम रखने का श्राधा-सन है जैसे कि यूनियन का सदस्य बनते समय निश्चित किया जायगा।

यह योजना निःसन्देह दूसरे प्रान्तों के नरेशों द्वारा (जिनका हमें पता लगा है) बनाई गई योजनाश्चों से ऋधिक उदार, ऋधिक समभदारी भरी स्रीर व्यावहारिकता का ध्यान रखने वाली भी है। परन्तु इसमें भी प्रजा-जनों की सत्ता को मुक्त हृदय से सर्वोपिर नहीं माना गया है। नरेशों के हाउस को प्रजा प्रतिनिधियों के समान स्रिधिकार देने से प्रगित में बाधा ही पड़ने वाली है। क्योंकि नरेशों और प्रजाजनों की मनोवृत्ति स्वार्थ, संस्कार तथा भूमिका में स्वभावतः वड़ा द्यांतर होने के कारण बार बार गतिरोध का स्त्रन्देशा रहेगा। शोपण कम जरूर होगा पर किस हद तक कम होगा इसका टीक टीक स्त्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

दूसरी योजना बुन्देलखरड के नरेशों की है, वह इससे कहीं पिखड़ी हुई श्रीर प्रतिगामी है। इसमें रूलर्स चेम्बर श्रीर पीपुल्स एसेम्बली इस तरह दो सभायें होंगी। इसका नाम युनायटेड स्टेट्स श्रॉफ बुन्देलखरह होगा। शासन रूलर्स चेम्बर पीपुल्स एसेम्बली के सहयोग से करेगा। रूलर्स चेम्बर में बुन्देलखरड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले सभी श्रिधकार इस रूलर्स चेम्बर को होगे, जिसकी मत संख्या ६६ होगी। सदस्य तो कम होंगे पर नरेशों को श्रापनी श्रपनी रियासतों की श्राबादी के श्रनुसार कम या श्रिधक मत होंगे।

पीपुल्म एसेम्बली में १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होगे, जिनमें से ७७ बालिंग मताधिकार के अनुसार इतने ही चुनाव चेत्रों से चुने जावेंगे आरेर ५० में ले कर ७० नामजद होंगे। प्रजा प्रतिनिधियों को एक एक मतः ही होगा।

नामजद सदस्यों की तफसील यह है-

| <b>(</b> 事)   | प्रधान मन्त्री श्रीर श्रन्य मन्त्री | प्रसे ७  |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| (खं)          | रियासतों के जागीरदार                | २० से २५ |
| <b>(</b> 1)   | पिछड़ी जातियाँ                      | १० से १५ |
| <b>(</b> ঘ)   | मजदूर वर्ग                          | १० से १५ |
| <b>(</b> ন্ড) | विशेष हित                           | ५ से ८   |

मोटे तौर पर रूलर्स भिम्बर तथा पीपुल्स ऐसम्बली को प्रत्येक रियासत में नीचे लिखे ब्रानुसार मत होंगे।

| रियासत          | श्रावादी       | रूलर्सचेम्बर्स | पीपुल्स एसेम्बली |  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| <b>श्रो</b> ≀छा | ३ लाख          | १२             | १०               |  |
| दतिया           | ۶ <del>۹</del> | १२             | ६                |  |
| समथर            | ३३             | x              | ₹                |  |
| पन्ना           | २              | 3              | ৩                |  |
| चरखारी          | १.२०           | ঙ              | 8                |  |
| श्चजयगढ्        | •⊏६            | 8              | ¥                |  |
| मैहर            | ६१             | 8              | ą                |  |

इस प्रकार बड़ी रियासतों के नरेशों को श्रिक श्रीर छोटी रियासतों के नरेशों को कम मत होंगे।

रूलर्स चेम्बर एक एग्जीक्यूटिय कौन्सिल का चुनाव श्रपने श्रन्दर से करेगा। उसमें श्रध्यच्च श्रौर उपाध्यच्च सहित तीन से ले कर पाँच सदस्य होंगे। यह कौन्सिल रूलर्स चेम्बर की तरफ से यूनियन के तमाम शासन संचालन का काम करेगी। इसको कार्यकाल पाँच साल का होगा। श्रध्यच्च श्रौर उपाध्यच्च का चुनाव श्रौर कार्यकाल भी यही होगा।

इस योजना का विधान श्रात्यत प्रतिगामी है। बजट पर दोनों सभाश्रों में बहस होगी, सिफारिशों भी होंगी पर उन्हें मंजूर नामंजूर करने का श्राधिकार एग्जीक्यूटिव कौंसिल को ही होगा। इसके श्रातिरिक्त कुछ विषय श्रीर ऐसे रक्ले ही गये हैं जिन पर लोक प्रतिनिधि श्रापने मत नहीं देंगे।

दोनों सभाश्रों के प्रस्तावों पर एम्जीक्यूटिय कौंसिल विचार करेगा। श्रीर श्रपना निर्णय देगा।

बजट में नरेशों की प्रीवी पर्स के लिए राज्य की श्राय के २०से ले कर

३० प्रतिशत तक की व्यवस्था रक्खी गई है जो स्पष्ट ही ऋत्यधिक है। ऋगज के वातावरण में ऐसी योजनाश्चों को देख कर हंसी ऋाती है।

मध्यभारत की कुछ छोटी रियासतों ने मिल कर यह तय किया है। बताया जाता है कि वे अपने ऐसे अलग अलग संघ बना लें जिनकी सलाना आय लगमग एक करोड़ के हो। इस योजना में ग्वास हाथ भोपाल नरेश का दिखाई देता है। क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती यह रियासत स्वतंत्र यूनिट के रूप में कायम रह ही नहीं सकती।

महाराष्ट्र की रियासतों के नरेश भी मिल कर श्रपना एक संघ बनाने का विचार कर रहे हैं। पिछले दिनों वे महात्माजी से मिले थे। पर उनकी तरफ से उन्हें प्रोत्साहन ही मिला। महात्मा जी ने सलाह दी कि वे जो कुछ करना चाहें देशी-राज्य लोक-परिपद के श्रप्यच्च पं० जवाहरलालची की सलाह श्रोर मार्ग-दशंन में करें।

नंरशों की एक श्रौर ऐसी योजना का भी पता लगा है । कहा जाता है कि काठियावाड़ गुजरात (बड़ौदा उनमें शामिल नहीं ) दिच्च राजपूताना मध्यभारत श्रौर उड़ीसा तक की रियासर्वे भिला कर वे पूर्व समुद्र से ले कर पश्चिम समुद्र तक का एक लम्या रियासवी कठिबन्ध बनाना चाहते हैं। दोनों समुद्रों ५र उनके बन्दरगाह होंगे। श्रौर श्रपनी एक रेलवे लाइन भी होगी।

हिन्दुस्तान के संवाददाता ने श्रापन ३ श्रागस्त क एक संवाद में लिखा है——"नरेश इस बात का बड़ा ढिटोरा पीटते रहे हैं कि हम भारत के वैधानिक विकास में बाधक नहीं बनना चाहते" पर वह श्राव दीला पड़ता जा रहा है। इस समय उनका रुख यह जान पड़ता है कि ब्रिटिश सत्ता के भारत से हट जाने के बाद रियास्त स्वतंत्र हो जाती हैं। उन पर किसी सर्वोपरि सत्ता का प्रभुत्व नहीं रह जाता, भारतीय संघ में वे विदेशी सम्बन्ध, यातायात श्रीर रत्ता के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। ले कन संधि के बाद।

संधि को नरेश श्रपनी पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक मानते हैं। एक यह भी विचार है कि केन्द्रीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सन्धि करने या न करने की स्वतंत्रता भी राजाओं को है।

सिन्ध में श्रच्छी से श्रच्छी शर्ते पाने के लिए गुटबन्दी का प्रयस्त किया जा रहा है। ऐसे नीचे लिखे सात प्रादेशिक गुट शायद होगे प्रत्येक गुट की रियासतों की संख्या बनैरा इस प्रकार हैं: --

|             | गुर              | संख्या | रकवा   | जन सं०      | श्चाय       |
|-------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| (१)         | पश्चिमी भारत रि॰ | १६     | २८०००  | ३°⊏         | ૭           |
| <b>(</b> ₹) | गुजरात की रि॰    | १७     | 9000   | १•३         | १८          |
| (३)         | मध्य-भारत की रि॰ | २८     | 28,000 | <b>१</b> •७ | ₹,          |
| <b>(</b> ¥) | पूर्वी-भारत      | રપ્ર   | ५६०००  | <b>'</b> ′  | પ્ર         |
| <b>(4)</b>  | दिच्छी रि॰       | १०     | १००००  | *રપ્        | १•५         |
| (٤).        | पंजाब की रि०     | १७     | 40000  | •७५         | <b>ፍ</b> 'ሂ |
| ( <b>७)</b> | राजपूताना की रि० | २१     | १००००  | १•३         | १२°         |

यदिइस प्रकार प्रादेशिक गुट-चन गये तो स्पष्ट ही नरेन्द्र मगडल का रूप भी जरूर ही बदलेगा। वह फिर केवल राजाओं की संस्था ही नहीं रहेगी राज्य मगडल बन जावेगा। रियासतों की गुट बनाने की यह योजना बहुत पुरानी है। उह समय इस योजना का उहेश्य शासन प्रबन्ध को उन्नत करने का था। इस समय यह योजना राजाओं की स्थित को टढ़ करने और भावी भारत के शासन विधान में ऋधिक से ऋधिक ऋधिकार पाने के लिये कार्योन्वित की जा रही है। विकसित स्वरूप में यह कूप लैयड की कल्पना का राजस्थान ही है, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की स्वाधीनता स्त्रीर एकता के लिये वाधा जनक होगा।

नरेश इस हलचल में लगे हैं इसके कुछ श्रीर भी प्रमाण मिल रहे हैं। पश्चिमी भारत की कुछ रिकासतों की एक कान्फ्रेन्स सितम्बर के शारंभ में हुई थी। जिसमें उन्होंने पश्चिमी भारत श्रीर गुजरात की रियासतों का प्रव बनाने का निश्चय किया श्रीर उन्हें जबरदस्ती कहां श्रान्यत्र मिला देने का विरोध किया।

उद्दीसा की रियासतें प्रान्त से स्वतंत्र नहीं रह सकती। उनका प्रदेश बहुत छोटा है। राष्ट्र निर्माण, कान्न श्रीर सुव्यवस्था वगैरह सय उनके लिये श्रसंभव होगा पहले वे उद्दीसा की मुहनाज रही है। जात हुआ है कि उद्दीसा के प्रधान मन्त्री श्री हर कृष्ण मेहताव से सलाह लेकर उद्दीसा के नरेशों ने श्रपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिलमें यह तय हुआ था कि श्री मेहताव भी उपस्थित, रहेंगे श्रीर उनके सामने ये रियासतों के भविष्य पर विचार करेंगे। परन्तु कहा जाता है कि बीच ही में एक दिन उन्होंने श्रपनी बैठक कर ली। श्री मेहताव को उसके समय दिन की सूचना भी नहीं दी श्रीर निश्चय कर लिया कि वे प्रान्त में शामिल नहीं होंगे जब कि इन रियासतों के कार्ययतीश्रों ने यह तय किया है कि ये रियासतें उद्दीसा प्रान्त में मिला दी जावें।

इस प्रकार नरेशों पर मिशन की घोषणा का श्रसर तो सर्वत्र यही हुश्रा है कि श्रव इमारा भविष्य खतरे में है परन्तु उसकी उपाय-योजना प्रत्येक प्रान्त के नरेशों ने श्रपनी श्रपनी समभ्क के श्रनुसार श्रलग श्रलग प्रकार से की है। कुछ विल्कुल पिछड़े हुये प्रतिक्रियाचादी हैं तो दूसरे श्रिषक उदार हैं। परन्तु श्रपने पद श्रीर राजवंश का ख्याल श्रीर उसे बनाये रखने की चिन्ता सभी को है। श्रीर यह स्वाभाविक भी है।

## जनता की प्रतिक्रिया

# कांग्रेस और लोक परिषद् के प्रस्ताव

कांग्रेस श्रीर श्र. भा. देशीराज्य लोक परिषद् ने केबिनेट डेलीगेशन के वक्तव्य के रियासतों सम्बन्धी हिस्से पर श्रपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावों में प्रकट की है--

काँग्रेम की कार्य समिति ने ता. २४ मई को मिशन के वक्तव्य पर एक लम्बा प्रस्ताव मंजूर किया था। उसमें देशी राज्यों से सम्बन्धित स्रंश पर कार्यसमिति ने कहा है—

#### कांग्रेस का प्रस्ताव

"वक्तव्य में रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह अध्यष्ट है और बहुत कुछ आगे के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी कार्य समिति यह साफ कर देना चाहती है कि विधान सभा एक दम बेमेल तत्वों की नहीं बन मकेगी। और रियासतों की तरफ से भेज जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका ऐसा जरूर हो कि जो प्रान्तों की चुनाव पद्धति से जहाँ तक मभव हो अधिक से अधिक मिलता जुलता हो।

किसटी को यह जान कर बहुत चिन्ता हो रही है कि आज जब कि हम हतना आगे बढ़ गये हैं, कुछ रियासतों की सरकारें फौजां की सहायता ले कर अपने प्रजाजनों की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न कर रही हैं। रियासतों में ये नई घटनार्थे भारत के वर्तमान और भविष्य को देखते हुए बड़ा अर्थ रखनी है। क्योंकि इनसे ज्ञात होता है कि कुछ रियासतों की सरकारों और सार्वभौम सत्ता का काम करने वालों की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

( २४ मई १६४६ का काँग्रेस का प्रस्ताव )

श्राखिल भारत देशीराज्य लोक गरिपद् को — जनरल को निमल ने डेलोगेशन के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया: —

"केबिनेट डेलीगेशन श्रोर वाइसराय ने हिन्दुस्तान के लिए विधान बनाने के सम्बन्ध में समय समय पर जो वक्तव्य दिये, उन पर श्र. भा. देशी रा० लोक परिपद् की जनरल कौन्सिल ने विचार किया। कौन्सिल को यह देख कर श्राश्चर्य श्रोर दुख हुआ कि इन तमाम बातचीतो श्रोर मशिवरों में रियासती प्रजाजनों के प्रतिनिधियों को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कानून का रूप धारण कर सकता है श्रोर न उसका कोई परिणाभ हो सकता है, जब तक कि वह रियासतों की नौ करोड़ जनता को लागू नहीं होगी। श्रोर जब तक इनके प्रतिनिधियों को इन मशिवरों में शामिल नहीं किया जावगा, ऐसा कोई विधान वन भी नहीं सकता। हिन्दुस्तान के इतिहास में इस नाजुक प्रसंग पर रियासती जनता को जिस प्रकार में श्रलग रख कर उसकी श्रवगणना की गई उस पर यह कौंसिल श्रपना रोप प्रकट करती है।

फिर भी कौत्सिल ने तमाम खतरों का पूर्ण विचार कर लिया है श्रौर स्वतंत्र श्रौर संयुक्त भारत के निर्माण में—रियासतें जिसका श्रावश्यक श्रौर स्वयं शासित श्रंग होंगी—सहयोग देने को वह श्रव भी तैयार है। रियासती जनता की नीति का निर्णय उदयपुर के पिछले अधिवेशन में कर ही दिया गया है। यह कौंखिल उसी पर कायम है। रियासतों में जनता की पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत हो श्रौर रियासतें स्वतंत्र संघवद्ध भारत के श्रंगरूप हैं। हस श्राधार पर वह नीति कायम की गई है। उसमें यह भी कहा गया था कि भारत का शासन-विधान बनाने के लिए जिस किसी संस्था का निर्माण होगा, उसमें रियामती जनता के प्रतिनिधि हों श्रौर वे ब्यापक मताधिकार के श्राधार पर चुने जावें।

नगेशों की तरफ से स्वतंत्र और संयुक्त भारत के पत्त में जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया है उसका यह कौंसिल स्वागत करता है। स्वतंत्र भारत निश्चित रूप से जनतंत्री होगा । इसका तर्कसंगत प्रतिफल यह है कि रियासतों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने चाहिएँ । हिन्दुस्तान के किस भी विधान में जनतंत्र श्रीर सामन्त प्रथा वाली एकतन्त्री हुकूमत का मेल नहीं हो सकता । कौंसिल को श्राफ्तीस है कि इसको न तो ठीक तरह से नरेशों ने समभा है श्रीर न इसे स्वीकार किया है ।

वाइसगय श्रीर डेलिगेशन की ता. १६ मई की घोषणा में रियासतों का उल्लेख बहुत थोड़ा श्रीर श्रस्पष्ट है। श्रीर विधान के निर्माण में वे किस तरह काम करेंगी इसकी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं खड़ी होती। रियासतों के भीतरी ढाँचे के बारे में एक शब्द भी घोषणा में नहीं कहा गया है। रियासतों का वर्तमान संगठन तो सामन्तशाही श्रीर एकतंत्री है श्रीर विधान परिषद् या संघीय यूनियन का संगठन प्रजातंत्री है। इनका मेल कैसे बेठेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

फिर भी नया विधान श्रमल में श्राते ही श्रंगरेजों की सार्वभीम सत्ता समाप्त हो जायगी इस घोषणा का कौन्सिल स्वागत करता है। सार्वभीम सत्ता की समाप्ति के मानी उन सुलहनामों श्रीर सिन्भयों की भी समाप्ति है जो ब्रिटिश सरकार श्रीर रियासतों के बीच थीं। पूर्ण श्रन्त की तैयारी के रूप में मध्यकाल में भी इस सार्वभीम सत्ता के व्यवहार में श्रामूल परिवर्तन हो जाना जरूरी है।

केबिनेट डेलीगेशन श्रौर वायसराय ने विधान परिषद् की जो योजना सुभाई है, उसमें प्रान्तों के भी प्रतिनिधि होंगे।श्रौर रियासतों के भी । परन्तु रियासतों के प्रतिनिधि तो परिषद् की बैठक में श्राखिर श्राखिर में शरीक होंगे जब कि यूनियन केन्द्र के विधान पर विचार होगा।

प्रान्तों के श्रीर प्रृप्त के प्रतिनिधियों से प्रान्तों श्रीर जरूरत पड़ने पर प्रृपों के विधान बनाने के लिये कहा गया है, परन्तु इनकें साथ साथ

रियासतों के लिए ऐसे ही विधान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कौन्सिल की राय है कि इस त्रिट की पूर्ति होना जरूरी है। विधान परिषद में प्रान्तों के साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधियों का भी शुरू से इंजिर रहना इप्ट है। ताकि रियासतों के प्रतिनिधि भी त्रालग बैठ कर जब कि प्रान्तों के प्रतिनिधि प्रान्तों का विधान दनाते रहेंगे रियासतों के प्रविधानों के लिए कुछ त्राधार भूत बातों को तय कर लेंगे।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस कौं सेज की राय है कि मीधे चुनावे। के श्राधार पर बनी हुई धारा-सभायें जहाँ जहाँ भी हो, उनके सदस्यों को विधान-परिषद के लिए रियासतों के प्रतिनिधि चुनने वाले मनदाता बना दिये जाँय । पर यह कदम तभी उठाया जाय जब सम्बन्धित रियासतों में नये सिरे से धारा-सभाश्रों के स्वतन्त्र चुनाव हो जावें।

दूसरी तमाम रियासतों के लिए ग्रा. भा. देशीराज्य लोकपरिषद की रीजनल कोंसिल के द्वारा विधान-परिषद के प्रतिनिधि चुने जावें । छोटी रियासतों की तरफ से सही प्रतिनिधि चुनने का मौजूदा स्थिति में यह श्रन्छे से श्रन्छा तरीका होगा।

कौं सेल की यह भी राय है कि कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा सुकायी गई निगोशियेटिंग कमिटी में रियासती जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए।

इसके श्रलावा नया विभान श्रमल में श्राने से पहते जो भी मध्य-कालीन व्यवस्था हो उसमें रियासतें प्रान्त श्रीर प्रान्त की सरकारों के बीच कोई सर्व सामान्य नीति कायम कर दी जावे। इसके लिए प्रान्तीय सरकारों, गरेशों श्रीर रियासतों के प्रजाजनों के प्रतिनिधियों का एक सलाहकार कींमिल हो। यह कींसिल तमाम मामान्य मामलों को निपटावे, श्रीर विविध रिशासतों में चलने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों में सामंजस्थ स्थापित करने का कःम करे ताकि उनके शासनो मे किसा हद तक समानता लाई जा सके।

इसी प्रकार जिम्मेदाराना हुकुमन की दिशा में श्यासतों के भीतरी शासन में मुधारों के कदम जल्दी जल्दी बढ़वाने की दिशा में भी यह कौन्सिल काम कर । फिर यह कौन्सिल श्यामतों के ममृहीकरण के प्रश्न पर भी विचार कर ख्रीर देखें कि इनके किस प्रकार सघ बनाये जा सकते ची विशाल भारतीय संघ की इकाई बनने लायक वडे हो छीर अन्य

को प्रान्तों में मिला दिया जा सके।

:काल की द्यविष के बाद रियासते एक एक या समृही में मिल पूनियन में समान द्यधिकार वाली बरावरी की टकाइया होगी। |तरी शासन भी प्रत्ती के समान जनतन्त्री ही होगा।

(ज्न ११ सन १६४६ दिली.)

#### : 90 :

# रियासतों क। समूहीकरण

विकेट मिशन के आगमन और उसके बाद अखिल भारतीय राज नीति आग देशी राज्यों की राजनीति में भी तेजी से प्रत्यक्ष परिवर्तन शुरू हो गये हैं। प्रान्तों में स्वायत्त सरकारें काम करने लग गई है और कन्द्र म भी अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई है। अब सवाल यह है कि भविष्य में रियासतों का स्वरूप क्या होगाः ?

भारतवर्ष की ५६२ रियासतों में से गिन्ती की कुछ को छोड़ कर शेप इतनी छोटी हैं कि वे एक स्वतंत्र छौर स्वशासित इकाई के रूप में आगें निभ नहीं सकतीं।

१७१ होटी रियासतों की आय ६,५०,००० होती है। साधारणतः उम्मीद की जाती है कि यह रकम या इसका एक अच्छा हिस्सा इन रिया- सतों के निवामियों की शिक्ता, आरोग्य, शासन प्रवन्ध अथवा अन्य सुख सुविधाओं पर लगाया जाता होगा । परन्तु इतनी छीटी-छोटी रियासतों की क्या तो आय हो, क्या उनका शासन प्रवन्ध हो, और क्या वे अपने प्रजाजनों को मुख-मुविधायें दें। यह तो सारी-की-सारी रकम इनकं नरेशों या जागीरदारों के खानगी खर्च में ही चली जाती है और प्रजाजन जीवन की आवश्यक शिक्ता आरोग्य आदि की मुख-मुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

एक दूसरा उदाहरण् लें। काठियावाइ की २७४ छोटी रियासतों की ख्राय १, ३५, ००,००० होती है। ख्रौर इस ख्राय में २७४ छोटी-छोटी सम्कारें चल रही हैं। इनमें १० जरा बड़ी रियासतों को छोड़ दें तो प्रत्येक रियासत का ख्रौसत रकवा २५ वर्गमील ख्रौर ख्रौसत ख्राबादी ५०० मनुख्यों की पड़ती है। २०२ रियासतें इतनी छोटी हैं कि उनका रकवा प्र १० वर्गमील भी नहीं ख्रौर १३६ रियासतें ऐसी हैं, जिनका रकवा ५ वर्गमील के ख्र-दर-छन्दर है। ७० रियासतें १ वर्गमील के भी ख्रन्दर वाली हैं। ररष्ट है कि ऐसी नामधारी रियायतों के लिये भावी शासन विधान में कोई स्थान नहीं हो सकता।

श्रतः श्र. भा. देशी राज्य लोकपरिपद् ने वपं पहले श्रपने लुधियाना श्रिधिवेशन में यह बात साफ-साफ तौर पर कह दी थी कि श्राने वाले स्वतंत्र भारतीय संघ में इतनी छोटी छोटी सैकड़ां रियासतें नहीं रह सकेंगी। संघ की स्वायत्त इकाई के रूप में श्रपने प्रजाजनों को जीवन की श्राधुनिक श्रनुकूलतायें तथा सुख-सुविधाश्रों की सामग्री प्रदान कर सकने लायक साधन जिनके पास होंगे वही रियासतें टिक सकेंगी। शेष को या तो प्रान्तों में मिला दिया जायगा या बहुत सी रियासतों को एक साथ मिला कर उनके समूह को संघ की स्वतंत्र इकाई के रूप में बना दिया जायगा। प्रस्ताव में कहा गया था कि जिन रियासतों की श्रावादी लग-भग बीस लाख श्रीर श्राय करीय पचास लाख रुपये होगी वे ही स्वतंत्र इकाई के रूप में

रह सकेंगी। परन्तु उदयपुर श्रिधिवेशन में इस संबन्ध में जो प्रस्ताव हुश्चा, उसमें इन दो शतों को ऊँचा कर दिया गया। उसमें ठीक मर्यादा तो नहीं वताई पर मोटे तौर पर यह बात जरूर कह दी कि वे ही रियासतें स्वतंत्र इकायों के रूप में रह सकेंगी, जो श्रपने प्रजाजनों के लिये श्राधुनिक नुषे हुए शासन की तमाम सुख-सुविधायें मुहैया कर सकेंगी। इस प्रश्न पर लोक परिपद के जनरल कौंसिल की जून १९४६ वाली बैठक में किर विचार हुश्रा श्रीर श्रपने प्रान्तीय संगठनों को कौंसिल ने यह श्रादेश दिया कि वे श्रपने प्रदेशों में रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों की सलाह ले कर यह बतावें कि वहाँ उपर्युक्त कसौटियों को ध्यान में रखते हुए रियासतों का समूही करण किस प्रकार करना चाहते हैं। प्रत्येक प्रान्त में इस सम्बन्ध में चर्चायें हुई। श्रीर प्रायः सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि इसी निर्ण्य पर पहुँच रहे हैं कि:—

- (१) रियासन या उन के समृह छोटे छोटे नहीं; काफी बड़े हों, जिससे वे अपने प्रजाजनों को आधुनिक शासन की तमाम सुविधायें दे सकें।
- (२) वड़ी रियासतों को भले ही रहने दिया जाय, परन्तु छोटी रिया-सतों के ख्रलग समृह बनाने या उन्हें वड़ी रियासतों में शामिल करके रिया-सती रकवे को बढ़ाने के बजाय पासपड़ोस के प्रान्तों में मिला देना अधिक श्राच्छा होगा।

लोक परिषद के प्रादेशिक संगठनों को समृहीकरण के विषय में निर्णय करने में श्रीर भी सहूलियत हो इस दृष्टि से लोक परिपद की स्थाई समिति ने गत सितम्बर में निश्चित कर दिया कि एक एक यूनिट की श्रावादी पचास लाख तथा श्राय कम से कम लगभग तीन करोड़ हो।

प्रादेशिक संगठन इस श्राधार पर श्रापने प्रान्त की रियासतों के समूह किस प्रकार बनाये जा सकते हैं इस मम्बन्ध में मशविरा दर रहे हैं। श्रव तक इस विषय में जो जानकारी मिली है वह इस प्रकार है —

- (१) कश्मीर श्रौर जम्मू खुद चखुद एक काफी बड़ी रियासत है।
- (२) पंजाव की प्रादेशिक लोक परिषद ने यह तय किया है कि सिक्ख रियासतों को छोड़ कर शेष को ब्रिटिश प्रान्त में मिला दिया जाय।
- (३) हिमालय प्रदेश की छोटी रियासतों को भी पंजाब में मिला देने की सिफारिश इन रियासतों के प्रतिनिधियों ने की है।
- (४) राजप्ताना के रिजनल कौन्सिल ने यह तय किया है कि समस्त राजप्ताने का एक पूरा यूनिट बना दिया जाय। श्रीर श्रजमेर मेरवाड़े का ब्रिटिश जिला भी इस यूनिट में जोड़ दिया जाय।
- (५) मध्य-भारत में छोटी मोटी बांसठ रियासते हैं। युक्त प्रान्त की रामपुर श्रौर बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकड़ाई नामक एक छोटी-सी रियासत भी मध्यभारत के साथ ही जुड़ी हुई है। प्रांशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि इन दीगर प्रान्तीय रियासतों को अपने अपने प्रान्तों श्रर्थात कमशः यक्त प्रान्त श्रीर मध्य प्रदेश में जोड़ दिया जाय। इसके बाद इतिहाल, संस्कृति, भाषा, परम्परा श्रीर भूगोल की दृष्टि से मध्यभारत के दो स्वतंत्र विभाग रह जाते हैं---मालवा श्रीर बुम्देलखरड-बघेलखरड। प्रादेशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि मध्यभारत के ये ही दो स्वाभा-विक यूनिट बना दिये आवें। मालवा में गवालियर, इन्दौर, भोपाल, श्रौर मालवा तथा भोपाल एजन्सी की रियासतें रहें ऋौर दूसरे युनिट में बुन्देल-खएड-बघेलखएड की तमाम रियासतें रहें। इस युनिद को बड़ा श्रीर स्वयं-पूर्ण बनाने के लिए भाषा श्रीर संस्कृति की दृष्टि से इसमें यू. पी. के बांदा श्रीर जालीन जिले भी जोड़े जा सकते हैं जो वास्तव में बुन्देलखएड के ही भाग हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पुनः संगठन की चर्चायें चल रही हैं। श्रातः उसके भी वे हिस्से जो इन उपयंक्त दो विमागों से संस्कृति भाषा वगैरा में मिलते जुलते हों. उन्हें इन समूहीं में जोड़ दिया जावे।

इस प्रकार मध्यभारत के जो दो प्रूप होंगे उनका आकार आबादी श्रीर आय इस प्रकार होगी:—

### मध्य भारत के दो प्रूपों के आंकड़े

| ग्रूप            | रि० की<br>संख्या | रकवा           | श्राबादी<br>१६४१ | श्चाय<br>१६३ <b>१</b> |
|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| रीवाँ-बुन्देलखएड | ३४               | 28,888         | ३५४६३३१          | १,३६,६५०००            |
| बृहत् मालवा      | રપ્              | <b>५</b> ३,७८० | 9 <b>8</b> 85555 | ५,६३,०१०००            |

- (६) उड़ीसा की तमाम रियासतों के प्रतिनिधियों ने श्रपनी रियासतों को प्रान्त के साथ मिला देने की सिफारिश की है। (नरेशों ने इसका विरोध किया है।)
- (७) महाराष्ट्र की रियासर्ते बहुत छोटी छोटी श्रौर बिखरी हुई हैं। श्रतः इनके प्रतिनिधियों की रिफारिश है कि इन्हें बम्बई प्रान्त में जोड़ दिया जाय।
- (८) गुजरात-काठियावाड़ के रियासती कार्यकर्त्तास्त्रों की कोई योजना स्त्रभी तक देखने को नहीं मिला है।
- (६) मदरास ब्रहाते की रियासतों के कार्यकर्ता क्रों की यह सिफारिश है:—
  ( बोचीन के नरेश का भी उसे समर्थन है.) कि त्रावणकोर ब्रौर कोचीन को एक कर दिया जाय ब्रौर उसके साथ ब्रिटिश मजावार का इलाका भी जोर कर एक बड़ा यूनिट केरल प्रान्त के रूप में बना दिया जाय।

पुद्दकोटाई तथा वेंगनपह्नी को ब्रिटिश प्रान्त में जोड़ दिया जाय।

- (१०) गिरापुर को श्रासाम प्रान्त में ही जोड़ दिया जाय।
- (११) सिव्हिम, त्रिपुरा श्रीर कूच विहार को बंगाल मे जोड़ दिया जाय।

- (१२) सीमान्त प्रान्त की रियासनें प्रान्त में ही मिला ली जावें।
- (१३) बल्चिस्तान की कलात वगैरा रियासतें ब्रिटिश बल्चिस्तान के प्रान्त में जोड़ दी जावें।

यह तो मोटे तौर पर लोक प्रतिनिधि किस दिशा में सोच रहे हैं वह हुआ । नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा में सोच रहे हैं । वे न केवल ब्रिटिश प्रान्तों में श्रपने प्रदेशों को मिला देने के खिलाफ हैं, बल्कि चाहते हैं कि उनकी स्रपनी रियासतें स्रलग रहें स्त्रीर उनकी राजगदी स्त्रीर राजसत्ता भी वरकरार रहे। वड़ी रियामतों के बारे में जहाँ तक उनकी पादेशिक सीमात्रों त्रीर राजगद्दी या राजवंश के बने रहने से ताल्लक है, शायद यह संभव है. बशर्ते कि वे ग्रापने राज्यों में प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन शुरू कर दें। परन्तु ऐसी रियासतें तो ५-१० ही हो सकती हैं। शेष तमाम छोटी रियासतों को तो ऋपने ऋपने प्रादेशिक समृह बना कर संघ प्रणाली से ही राज्य करना होगा । ख्रौर इन संघों में भी उत्तरदायी शासन तो होगा ही। पर प्रत्येक श्रंग का श्रलग श्रलग नहीं, सब का मिल कर उत्तरदायी शासन होगा। ईस चीज को नरेश भी समभने लग गये हैं। परन्तु उनमें श्रमी इतनी दूरदर्शिता श्रीर साहस नहीं श्राया कि वे स्त्रभी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके स्त्रपने प्रजाजनों के दिलों में श्रपने लिए स्थान पैदा कर लें। इसके विपरीत वे श्रामी तक श्रपनी गैर जिम्मेदार निरंकुशता के ही सपने देखते हैं। ग्रीर इनके दीवान श्रीर सलाहकार वगैरा भी इनसे बहुत आगे नहीं है। शायद पीछे ही हैं। उत्तर-दायी शासन देने का विचार अगर कोई राजा कर भी रहा हो तो ये उसके इस कार्य को आत्मधातकी कहते हैं और आज इस जमाने में भी लोक-मत के प्रति इनके दिलों में निरांदर श्रीर तिरस्कार पाया जाता है। श्रपनी कोठियों में बैठे बैठे वे श्रव तक यही श्रनमान नहीं लगा पाये हैं कि लोक-शक्ति क्या वस्तु है। वास्तव में पोलिटिकल डिपार्टमेंट के इस्तक ये कर्मचारी ही रियासतों में लोक शक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके

रहते रियासतों में प्रगति की कोई द्याशा नहीं की जा सकती । उल्टे ये अपनी मूर्खता से रियासती जनता और नरेशों के बीच संघर्ष खड़ा करके परिस्थित को राजा प्रजा और समस्त देश की दृष्टि से बिगाइने का ही काम कर सकते हैं; इसलिए आ. भा. देशी राज्य लोकपरिपद की स्थाई समिति ने रियासतों में भी केन्द्र के नमान अन्तःकालीन सरकारें स्थ पित करने और निगोशियेटिंग कमेटी में रियामती जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मार्गे नीचे लिग्वे प्रमत को मे आपनी ताल रेट मितम्बर की दिल्ली वाली बैठक में की है:—

स्टॅरिडग कमिटि कं वे दो प्रस्तावः-

#### रियासतों में श्रन्तः कालीन सरकारों की स्थापना के विषय में

"श्र. भा. देशी राज्य लोकपरिपद शुरू से रियासतों में जिम्मेदाराना हुक्मत की स्थापना के पत्त में रही है श्रीर इसकी मांग श्रमेंसे करती श्राई है। इस मांग की पृतिं श्रम तक कभी की हो जानी चाहिए थी। पर इस माँग पर श्रम नई परिस्थिति के श्रमुसार विचार होना जरूरी है। हिन्दुस्तान में केन्द्रीय श्रांतःकालीन सरकार की स्थापना, तथा शीघ ही विधान परिषद की जो बैठकें शुरू होने वाली हैं, उनके कैरिया देश में नई परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं; जिनका रियासतों से भी श्रत्यंत नजदीक का सम्बन्ध है। श्रीर रियासतों में वैधानिक परिवर्तन का सवाल बहुत जरूरी हो गया है जिसमें श्रम देरी जरा भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। रियासतों में श्राज जैसी हुक्मतें हैं, श्रमर ऐसी ही श्रागे भी जारी रहीं तो रियासतों की सरकारों श्रोर केन्द्रीय श्रांतःकालीन सरकार के बीच के सम्बन्धों में कठिना इयौं खड़ी होंगी श्रीर उनमें कड़ता पैदा हो जायगी। भारतवर्ष के शासन में जो परिवर्तन हाल ही में हुए हैं, उनका श्रसर जनता पर बड़ा गहरा पड़ा है। शिकट भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना की संभावना का भी— जिसका उनके वर्तमान तथा भविष्य जीवन से निश्चित रूपेण धनिष्ट सम्बन्ध

है, बड़ा गहरा श्रासर पड़ रहा है। जनता चाहती है कि वह समस्त देश कें साथ रहे श्रातः इस बात के लिए जनता बड़ी श्राधीर श्रीर श्रातुर है कि ये परिवर्तन जल्दी से जल्दी हों। इन परिवर्तनों में तथा रियासतों में जिम्मे-दाराना हुकू मत की स्थापना में जितनी देरी होगी उनसे गहरा श्रासंतोष फैलेगा श्रीर शायद श्रानिष्ट परिस्ताम तथा संघर्ष भी होने की सम्भाननायें हैं।

परिस्थित की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्टॅिएडग किमटी महस्स करती है कि रियासतों में जिम्मेदाराना हुकूमत की स्थापना के कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिए । यं कदम शेप भारत में हुए परिवर्तनों की दिशा में हों ऋषीत् रियासतों में भी जनता की विश्वास पात्र अंतःकालीन सरकारों की स्थापना हो। रियासतों की ये ऋंतःकालीन सरकारों वहाँ पूर्ण उत्तरदायी शासनों की स्थापना के लिए तथा पड़ोसी रियासतों और प्रान्तों के साथ संघ बनाने या पूर्णतया मिल जाने के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए लोकप्रिय विधान निर्मात्री संस्थ ऋों के चुनावों की तैयां के लिये उपयोगीनतत्र निर्माण करने का काम करें।

श्रिष्ठिल भारत विधान-पिपद की योजना से यह कार्य पद्धित मेल खाती हुई है। श्रीर इससे विधान परिपद में रियासतों की तरफ से उचित प्रधिनिधि भेजने में भी मदब भिलेगी।

श्रिष्ठिल भारतीय श्रीर रियासती परिस्थिति की गंभीरता, तथा घटनायें जिस वेग से घटती जा रही हैं उन्हें देखते हुए ऊपर बताये श्रमुसार रियासतों की समस्या को सुलकाना जरूरी है। जब कभी यूनियन श्रीर मीलिक श्रिष्ठकारों श्रीर श्रम्य विपयों सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हों श्रीर रियासतों के प्रतिनिधियों को श्रिष्ठिल भारतीय विधान परिपद में उपस्थित रहने की जरूरत हो, तो उसके लिए भी इस प्रश्न की तरफ ध्यान देना जरूरी है

#### निगोशियेटिंग कमिटी के सम्बन्ध में

-ता. १८ सितम्बर की श्रपनी बैठक मे श्र. भा. देशी राज्यलोक-परिषद की स्टेरिंडग कमिटी ने नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया था—

स्टेरिंडग किमटी को अप्रक्तोस है कि निगोशियेटिंग किमटी के सदस्यों की नियुक्ति # हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में किमटी अ्रा० भा० देशी राज्य लोक परिषद के ता० ११ जून के प्रस्ताव की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाती है।

स्टेरिंडग किमटी की राय है कि केशिनेट मिशन के वक्तव्य के अनुसार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जाना जरूरी है। क्योंकि उस वक्तव्य में कहा गया है कि अभितम विधान परिषद में रियासतों को वे उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो ब्रिटिश भारत के हिसाब से ६३ से

\* ता० १४ सितम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में निगोशियेटिंग किमटी के सदस्यों के नाम इस प्रकार प्रकाशित हुए हैं:—

- (१) भोपाल नवाब नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर
- (२) महाराजा पटियाला प्रोचान्सलर
- (३) नवा नगर के जाम साहब
- (४) ड्रंगरपुर नरेश
- (५) सर मिर्जा इस्माइल, निजाम की एग्जीक्यूटिव कॉसिल के प्रेसीडेन्ट
- (६) सर रामस्वामी मुदालियर, मसोर के दीवान
- (७) सर सी. पी. रामस्वामी ऐयर, ट्रात्र ग़कोर के दीवान
- (८) सर सुलतान एहमद, कान्टिट्यूयूशनल एडवाइजर टू दि चान्सलर.
- (९) सरवार के. एम. पन्नीकर, बोकानेर के प्राइम मिनिस्टर मीर मकबूल महमूद इस कमिटी के सेक्रेटरी का काम करेंगे। (अ.प्रे)

स्रिधिक नहीं होगा। पर इन प्रतिनिधियों के चुनाव का निश्चय बाद में स्रावश्यक मशिवरा करके कर लिया जावेगा। शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व निगोशियेटिंग किमटी करेगी। किर वाद में भारत मन्त्री ने स्रापने १७ मई के खुलासे में कहा है—निगोशियेटिंग किमटी का निर्माण तमाम सम्बन्धित पत्तं की सलाह से किया जायगा।

तदनुसार किमटी का यह मत है कि जब तक निगाशियाटग कामटी में रियासती जनता का उचित प्रतिनिधिल्व नहीं होगा उसका निर्माण वैध नहीं माना जायगा।"

#### ऋाज के प्रश्न

रियासतों का सवाज धीरे धीरे किस प्रकार श्राखिल भारतीय परिस्थित के साथ साथ शागे बढ़ता जा रहा है यह हम श्रव तक देख कुके। एक समय वह था जब रियासतों की जनता एक दम निराशा के श्रंधकार में थी। उमे कुद्ध स्फता नहीं था कि वह क्या कं? वह विलकुल नहीं जानती थी कि उसके लिए कुछ हो भी सकता है १ शुरू शुरू में जब कि उनकी स्वतंत्रता हाल ही में छिनी थी नरेश ऐसे श्रत्याचारी भी नहीं थे। प्रजाजनों के साथ उनका निकट का सम्बन्ध था। वे जनता से मिलते जुलते थे। श्रीर श्रगर वे कभी कभी श्रन्याय भी कर डालते तो जनता को उनसे इतना रोप भी नहीं होता था। उलटे श्रपने श्री-होन नरेशों के साथ उसे कुछ सहानुभृति ही थी। श्रीर पुराने नरेशों के बेरहमी के साथ खुटे हुए वैभव श्रोर सत्ता को याद करके उसकी श्रांखों में श्रांस् भी श्रा जाते श्रीर वह उनके श्रन्यायों तथा दोषों को उदारता पूर्वक सह लेती थी। पर धीरे धीर वह समय बीतने लगा।

धीरे धीरे उत्तरदायित्वहीन सत्ता श्रीर श्राष्ट्र वैभव नरेशों के पतन का कारण बना। रहे सहे पुरुषार्थं श्रीर स्वाभिमान ने भी उनसे बिदा लेली। वे पूरी तरह से बिदेशी सत्ता के गुलाम श्रीर मोहताज हो गये। जिसे सिवा साम्राज्य की रत्ता के जनता की भलाई श्रीर सेवा में कोई दिलचस्यी नहीं थी। संरक्तित विलास को तो कर्त्त व्य-शूत्य होना ही था। नरेशों के मातहतों ने इसका पूरा फायदा उठाना शुरू किया श्रीर वे दोनों हाथों से प्रना को लूटने लग गये। शोपण बगैर श्रात्याचार के कहाँ संभव है? श्रव इन श्रत्याचारी कर्मचारियों की शिकायत प्रजाजन किसके पास ले जावें? नरेश या तो शराव के नशों में चूर होकर कहीं किसी महल में पड़े रहते या देश विदेश के सैर-सपाटों पर रहते। तव कानृत

के जानकार उन्हें सलाह देते कि नरेशों की निगह बानी पोलिटीकल एजन्ट किया करते हैं। उनसे शिकायतं करनी चाहिए। इस तरह व्यक्तिगत मामले पोलिटिकल एजन्ट भ्रौर रेसिडेन्ट के पास पास पहुँचते। किन्तु जनता को तो कुछ भान भी नहीं था। धीरे धीरे ब्रिटिश भारत की राजनैतिक हल चलों का उस पर भी श्रासर पड़ने लगा श्रीर सामृहिक शिकायतें भी पोलिटिकल एजन्ट के पास कार्यकर्ताःभेजने लगे। किन्तु ज्यों ज्यों उनका स्वाभिमान जाए। होने लगा कार्यकर्तात्रों को अपने ही नरेशों की शिकायतें विदेशी सत्ता के राजनैतिक विभाग के पास ले जाना अप्रमानजनक मालूम होने लगा । श्रीर वे काँग्रेस के नेताश्रों के पास श्राने लगे। किन्तु जैसा कि इम देखते हैं काँग्रेस ने शुरू शुरू में कई वपों तक श्रपने श्रापको रियासती राजनीति से श्रालग रक्खा । वह समभते थे कि सारी बराइयों की जड़ तो विदेशी सत्ता है। उसके इटने पर उसके भरोसे पर कूदने वाले नरेश श्रपने श्राप सीधे हो जावेंगे श्रीर दूसरे श्रगर मान लें कि हमें नरेशों से लड़ना है तो भी आज ही उनसे भी लड़ाई मोल लेना बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ! इसलिए काँग्रेस के नेतात्रों ने रियासती जनता और कार्यकर्ताओं को यही समभाया कि अभी कांग्रेस उनके लिए कुछ भी करने में श्रसमर्थ हैं। सबसे पहला श्रीर जरूरी सवाले तो है विदेशी सत्ता को यहां से हटाना-। श्रीर इसलिए फिलहाल रियासवों में दीवार से सिर टकराने की श्रपेचा वे भी श्रपनी सारी शक्ति ब्रिटिश भारत की लड़ाई में ही लगा दें। नेतास्त्रों की इस सलाइ को रियासती कार्यकर्तास्त्रों श्रौर जनता ने भी माना श्रौर ब्रिटिश भारत की लड़ाइयों में पूरा सहयोग दिया। श्रीर इसका परिणाम भी श्रच्छा हन्ना। इससे--

- (१) ब्रिटिश भाग्त के नेता श्यिमतों श्रीर श्यिमत कार्यकर्ताश्रों के श्रधिक सम्पर्क में श्राये श्रीर इस प्रश्न में उनकी दिलचस्पी बढ़ी।
  - (२) ब्रिटिश भारत श्रीर रियासती कार्यकर्ताश्रीं के सम्मिलित

श्चाकमण् से श्रियेज सरकार को ताकन भी कमजोर हुई। कमराः वह लोक शिक्त के सामने भुक चली।

(३) कार्यकर्तात्रों, तथा जनता पर भी स्रक्षर पड़ा । रियासती कार्य-कर्ता स्रपने ब्रिटिश भारत के स्रनुभव को लेकर रियासतों में विविध प्रकार की सार्व-जनिक प्रवृत्तियाँ शुरू करने लगे स्रोर जनता भी स्रव उनकी इन सेवास्रों से प्रभावित होने लगी।

रियामती अधिकारिक्षों के दृष्टि-कोण में भी कमशः कुछ फर्क पड़ने लगा--यद्यपि उनके प्रत्येद्य व्यवहार में कोई श्वन्तर नहीं पड़ा।

- (४) रियासतों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये छोटे बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ होने लगी श्रीर
- (५) अन्त म ब्रिटिश भारत तथा रियासतो की जनता दोनों अपने भेद भावों को भूल कर इस तरह एक जीव हो गये कि १६४२ के पिछले संघर्ष में सारा हिन्दुस्तान एक साथ बागी हो गया । रियासतो छोर ब्रिटिश भारत में कोई अन्तर नहीं रह गया छोर इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ ? जैसा कि प्रकट है:—
- (१) अंग्रेज सरकार को यह निश्चय हो गया कि श्रव उसके लिये हिन्दु-स्तान पर हुकू मत चलाना असंभव है। क्योंकि जनता तो बागी हो ही गई थी। पर जिनके बलपर वह यहाँ राज्य करती थी वह कौज, पुलिस, जल सेना श्रीर सरकारी नौकर सब में उसके प्रति पहले जो बफादारी की भावना थी वह जह मूल से उखड़ गई। इसलिये इज्जत के साथ यहाँ से विदा लेने ही में शोभा है।
- (२) नये विवान का श्रमल गुरू होते ही उसने निवास में पर से भी श्रपनी सार्वभों म सत्ता हटा लेने का ऐलान कर दिया।

- (३) इन घोषणात्रों श्रीर प्रस्थक्ष घटनाश्चों से नरेशों की नींद एकदम उचट गई। श्रीर श्रव तक वे जो विलक्कल वे फिक्र ये श्रीर श्रपने प्रजाजनों की कोई परवाह नहीं करते ये सो होशा में श्रा गये। प्रजा सेवा की भाषा उनकी जवान से सुनाई देने लगी। देश की समस्त जनता के साथ वे भी भारतीय स्वतंत्रता को चाहते हैं ऐसे भाषण श्रीर प्रस्ताव भी होने लगे। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनकी पद-प्रतिष्ठा श्रीर रियासतों की सीमार्ये श्रज्ञ्चण रहनी चाहिए।
- (४) स्वतंत्र भारत तो संघ-बद्ध होगा। उसमें इतनी छोटी छोटी रियासतों का इकाई के रूप में बने रहना श्र्यसंभव है। इसलिये नरेश यह भी समक्त गये कि छोटी रियासतों को समूह बनाने होंगे। वे यह भी जान गये कि:--
- (४) समृह बन जाने पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नहीं रहेगी। शासन को जनता की इच्छा के अनुकृल बन कर रहना होगा। ऐसा शासन तो जनतन्त्री पद्धित का उत्तरदायी शासन ही हो सकता है। ब्रिटिश प्रान्तों में जनतन्त्री शासन हो श्रीर रियासतों में एक तंत्री रहे यह तो असंभव है। अतः इसके लिये भी नरेश आपने को तैयार करने लग गये।

पर यह सब अभी कल्पना जगत और विचार चेत्र से होकर योजनाओं के रूप में केवल कागज पर आजे लगा है। प्रत्यच्च व्यवहार की दृष्टि से रियासतों के वातावरण में अभी कोई खास अन्तर नहीं पढ़ा है। बल्क इन सब घटनाओं की उल्टी प्रतिक्रिया अनेक रियासतों में देखने में आती है। हैदराबाद, काश्मीर, फरीदकोट, भोपाल, बीकानेर वगैरा इसके उदाहरण हैं। इसका कारण नरेशों की निराशा हो सकती है। पर उससे भी बड़ा कारण भारत सरकार के राजनैतिक विभाग की शरारत, नरेशों का स्वार्थ और रियासती कर्मचारियों की गुलामी भी हो सकती है और इस सब की तह में शायद अंग्रेज कीम की गन्दी नीयंत भी हो। कीन जाने। इसने

भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में श्रव तक इतने श्रीर इतनी प्रकार से रोड़े श्रदकाये हैं कि उसकी नीयत में ऐसा शक होना श्राश्चर्य की बात नहा हो सकती। श्रान्यथा एक तरफ दिल्ली में मन्त्रि-मिशन काँग्रेस से सत्ता कं परिवर्तन के विषय में सलाह कर रहा है श्रीर दसरी तरफ काश्मीर का प्रधान मन्त्री उसी क ग्रेस के खद सभापति को गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। पोलिटिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं है ऐसा कौन मानेगा ? फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर श्रकथनीय जुल्म होते हैं। एक तरफ केन्द्र में ग्रस्थाई सरकार कायम करने की चर्चायें होती हैं श्रीर उधर कलकत्ता में भयंकर हत्याकार होते हैं। एक तरफ श्रस्थाई सरकार में लीग शामिल होने जा रही हैं श्रीर दूसरी तरफ पूर्व बंगाल में हिन्दु श्रों का कल्लेश्राम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का श्रपहरण बलात्कार श्रीर जबरदस्ती की शादियाँ होती हैं श्रीर गाँव के गाँव जला दिये जाते हैं। बंगाल में बागी लीग का मन्त्री-मण्डल होगा। पर साम्राव्य सरकार की क्लाने वाले गवर्नर और गवर्नर जनरल भी तो श्रभी विदा नहीं हो गये हैं। सुचनायें मिल जाने पर भी गवर्नर दार्जिलिंग की श्रोर गवर्नर जनरल बम्बई की सेर पर चले जाते हैं श्रीर श्रल्प संख्यक हिन्द् बहुसंख्यक श्राता-ताइयों के सामने बिल के पशुत्रों के समान अरिक्त और हत्या के लिये छोड़ दिये जाते हैं। पूर्व बंगाल के विषय में जो बयान गवर्नर ने पार्लियामेंट की भेजे उनमें भी घटनाश्रों की वास्तविकता को दवाया गया है। इन सब को दैख कर श्रंग्रेजों के नियत के विषय में शक होना बिल्कुल स्वाभाविक है।

ऐसी स्रत में क्या ब्रिटिश भारत की श्रीर क्या रियासती जनता को बहुत सावधानी से श्रागे बढ़ने की जरूरत है। इस यह कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक है। अब भी नरेशों को श्रीर मुस्लिम लीग को हिन्दुस्तान की श्राजादी का रोका बना कर विदेशी हुकूमत श्रापनी उम्र को कुछ बढ़ा बकती है। या कम से कम ऐसा प्रयंत तो कर सकती है। श्राथवा जैसी कि मुसलिम लीग के जिम्मेदार नेताश्रों ने धमकी दी है कत जैसी किसी

तीसरी ताकत को लाने का प्रयत भी हो सकता है। वह सचमुच श्रावेगी या उसे श्राने दिया जायगा या नहीं यह दूसरा सवाल है। परन्तु ये सब घटनायें श्रोर चिन्ह ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि हमें बहुत सावधानी के साथ श्रागे बढ़ना है। इसलिए जहाँ हम इस बात पर समाधान मान सकते हैं कि हमारी बहुत-सी समस्यायें हल होती जा रही हैं। तहाँ हमें यह नहीं मूलना है कि ऐसी ही बल्कि इनसे भी कहीं श्रधिक मुश्किल समस्यायें श्राभी हमारे सामने हैं श्रीर संभव है वे हम से श्राभी कहीं श्रधिक त्याग, परिश्रम, दक्कता, एकता श्रीर कुर्वानी की श्रापेक्ता करें।

#### वे समस्यायें क्या हैं ?

हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल श्रभी विधान परिषद में रियास्वती जनता के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का है। विधान परिषद
में रियासवों के ६३ प्रतिनिधि होंगे। पर इनका चुनाव कैसे होगा ? कुछ
नरेशों ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी रियासवों से श्राधे प्रतिनिधि
जनता के चुने हुए श्रीर श्राधे नामजद होंगे। वाजिव तो यही है कि
विधान परिपद में सब के सब प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जावें।
परन्तु यह कैसे संभव होगा यह कहना कठिन है। श्रातः कम से कम हमारा
यह प्रयत्न तो जरूर हो कि हम श्रधिक से श्रधिक प्रतिनिधि जनता के चुने
हुए भेजें। पर जब तक हमारी माँग के पीछे मजबूत श्रीर व्यापक संगठन
का बल नहीं होगा वह सफल नहीं हो सकती। इसलिये एक संगठन के
रूप में समस्त देशी राज्यों में इस समय यह जोरदार श्रान्दोलन छेड़ देने
की जरूरत है कि विधान परिषद में जनता के प्रतिनिधि ही जावें। संगठन
जितना बलवान होगा उतना ही उसका श्रासर होगा।

दूसरे श्रभी जो निगोशियेटिंग कॉमटी बनी है उसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि नहीं है हालांकि भारत मन्त्री का यह साफ श्राम्बासन है कि उसके निर्माण के समय सभी सम्बन्धित देशों से मशाविरा कर किया जायगा। परन्तु इसका पालन नहीं हुआ। हमें श्रपनी श्रावाज इस तरह बुलन्द करनी चाहिए कि इसमें प्रजाजनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। प्रांतों की तरफ से जो प्रतिनिधि निगोशियेटिंग किमटी से बातचीत करने के लिए श्रावें उन पर, तथा ब्रिटिश सरकार पर भी हमें यह श्रसर डालना है कि वे इस किमटी के निर्माण को वैध न मानें श्रीर उससे कोई ब्यवहार न करें। श्रापर उन्होंने हमारी मांग को न माना तो हम साफ कह दें कि उसके निर्णय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे। सचमुच यह एक श्रजीव बात है कि हमारे भाग्य का निर्णय राजा लोग श्रीर ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि करने बैठे श्रीर उसमें हमारा कोई हाथ न हो। यह प्रक्ष श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यही किमटी निर्णय करने वाली है कि विधान परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जावेंगे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव न केवल जल्दी बल्क सही सही भी हो। श्रीर नरेशों की मौजूदा सरकारों से इसकी बहुत कम श्राशा है।

इसलिए संघ की स्वतन्त्र इकाई बनने लायक बड़ी रियासतों में अभी से विधान समितियां बना दी जानी चाहिए। इसी प्रकार छोटी रियासतों को एक हो कर अपने इतने बड़े समूह बना लेने चाहिए जो संघ की इकाई बन सकें। और इन समूहों को भी अपने विधान बनाने के लिए विधान-समितियां बना लेनी चाहिए। फिर प्रान्ती में और कंद्र में जिस प्रकार लोकप्रिय सरकारें कायम हो गई हैं उसी प्रकार बड़ी रियासतों और छोटी रियासतों के इन समूहों में भी अंतःकालीन सरकारों का बन जाना जरूरी है जिससे ये सब सामंजस्य पूर्वक काम कर सकें। अन्यथा राजाओं या उनके नामजद मन्त्रियों का प्रान्तों के चुने हुए लोकतन्त्री विचार बाले प्रतिनिधियों से मेल बैठना कठिन होगा।

रियासतों के समूह या संघ बनाते समय हमें एक दो मोटी वासों का बहुत थ्यान रखना होगा। एक तो यह कि ऐसे संघ काफी बड़े हों जिससे के आपने प्रजाजनों के जीवन की सब मुख सुविधार्ये मुहैया कर सकें। दूसरे यह कि रियासर्तों के ये प्रृप कहीं प्रतिगामी शक्तियों के गढ़ नहीं बन जार्वे। इसलिए छोटी रियासर्तों को बड़ी रियासर्तों में मिलाने के बजाय पड़ोस के प्रान्त में मिलाने पर ही इम ऋषिक जोर दें।

एक श्रीर बात है। कुछ नरेश जिनकी रियासतें स्वतंत्र प्रृप बनने लायक बड़ी नहीं है श्रपने साथ दूसरी छोटी रियासतों को मिला कर उन पर श्रपनी छाप डालना चाहेंगे, छोटी रियासतों की जनता श्रीर उनके नरेशों को भी इस विषय में सावधान रहना होगा। श्रीर इस बात का ध्यान रखना होगा कि संघ की इकाई के श्रान्दर कोई किसी पर श्रपना प्रभुत्व नहीं जतावे।

श्चव शासन का श्चन्तिम विधान बनाने का प्रश्न रह जाता है। जाहिर है कि---

- (१) भारतीय संघ की समस्त इकाइयों में शासन का तरीका एकसा ही हो। प्रान्तों में एक तरह का ख्रीर रियासतों में दूसरे प्रकार का शासन जरा भी बरदाशत नहीं किया जा सकेगा।
- (२) केन्द्रीय शासन में भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रान्तों के प्रतिनिधियों के समान भागीदार होंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि देश की मोजूदा अवस्था में नरेश — कम-से-कम
कुछ बड़े नरेश तो रहेंगे। श्रीर छोटे भी पेन्शनर के रूप में रहेंगे। बड़े
नरेश अपने राज्यां में वैधानिक मुखिया के रूप में काम करेंगे। उनके
अधिकार श्रत्यंत सीमित रहेंगे। सारे कानून धारा सभा के द्वारा बनेंगे
और श्रसत्त आसन धारा सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि-मण्डल के द्वारा ही होगा। छोटे नरेश शायद बारी बारी से साल साल दो दो साल के
लिए श्रपने प्रान्तीय संघ के वैधानिक मुखिया रहेंगे। श्रभी नरेन्द्र मण्डल
के भीतर श्रीर बाहर नरेशों के जो मश्चिर चल रहे हैं उनमें वे तो मरसक

यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास श्रिधिक से श्रिधिक सत्ता रहे। पर वे शायद भूलते हैं कि इसका निर्णय करना केवल उनके हाथों में नहीं है। सत्ता को मानना न मानना प्रजाजनों के हाथ की बात है। श्रीर श्राज ब्रिटिश भारत श्रीर रिय सतों की जनता इननी जागत जरूर है कि वह श्रिपनी सार्वभीमता पर नरेशों की सता को कभी मंगूर नहीं करेगी।

रहा नरेशों के खर्च का सवाल ? यह तो अप्रसंभव है कि उनका खानगी खर्च आज के समान ही आगे चलता रहे। लोक संगठनों ने अब तक जान बूफ कर इस प्रश्न को नहीं छोड़ा था। इसमें सिवा मर्थादा के और कोई कारण नहीं था पर अब जब कि सारी व्यवस्था में कान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, इसका भी विचार होगा ही। अब तक राज्य-कोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज-परिवार पर खर्च होता रहा है जिसका मुआवजा जनता को कुछ नहीं मिलता था। और राज्य के लोकोपकारी महकर्में धन के अभाव में मुख्त पड़े रहते। यह हालत अब आगे हरिगज जारी नहीं रहने दी जा सकती।

समय आ गया है कि अब भारतीय नरेश खुद-बखुद अपनी मर्या-दाश्रों को पहचानें। अगर वे नहीं समर्भेंगे तो उनके प्रजाजनों को अपमी तरफ से नरेशों के अधिकारों पर नियन्त्रण और मर्यादाएं लगानी होंगी। जनसंगठन इस दिशा में अब तुरन्त लोकमत को शिक्षित करना प्रारम्भ कर दं।

इस सम्बन्ध में श्रीर नहीं तो कम से कम इंगलैंड का ही उदाइएए नरेश लें। वहाँ राष्ट्र की श्राय-व्यय पर पार्लियामेंट का संपूर्ण नियन्त्रण होता है। वह निर्णय करती है कि करों से कितनी रकम किस प्रकार प्रति वर्ष एकत्र की जाय श्रीर किस प्रकार उसका विनियोग हो। उसके विचार श्रीर निर्णय से बाहर एक भी मद नहीं छोड़ी जाती। दूसरी तमान मदों के श्रमुसार राजा के जेन खर्च की रकम पर भी पार्लियामेंट विचार करती है श्रीर उसको खुद मंजूर करती है। पर उसमें एक खास पद्धति

है। पार्लियामेंट राजा के खामगी खर्च की मद पर शासन की अन्य मदों की भांति प्रति वर्ष विचार नहीं करती । प्रत्येक राजा के शासन काल के प्रारम्भ में एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है श्रीर यह रकम-जब तक वह राजा राज्य करता है-प्रतिवर्ष उसे मिलती रहती है। इसमें फिर बीच में बार-बार जाँच या पुनर्विचार नहीं किया जाता। उस समय उसकी तमाम जरूरतों पर विचार कर लिया जाता है श्रीर तदनुसार उसमें फेर-बदल कर दिया जाता है। बस, इसके बाद जो रकम मंजूर हो जाती है उसमें कोई पिवर्तन नहीं किया जाता । पर जो मन्जूर होता है. शासन के दूसरे विभागों की भाँ ति बादशाह को भी उसकी मर्यादा में रहना पहता है। यह ख्याल करना भी गलत है कि इस प्रकार मंन्जूर हुई रकम का विनियोग करने में राजा फिर स्वतन्त्र है, श्रीर उसका श्रॉडिट वगैरा नहीं होता । आडिट हर साल होता है और प्रत्येक राजा के कार्य काल के अन्त में उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है और इसके प्रकाश में नये राजा के लिये बजट बनते हैं। यह भी ध्यान में रहे कि पार्लियामेंट से इंगलैंड के राजा के खर्च के लिये जो रकम मन्जूर होती है उसके श्रलाया उसके पास श्राय के श्रन्य कोई माधन नहीं होते । बेशक, कार्नवाल श्रीर लैंकेस्टर की डचीज उसकी खानगी संपत्ति हैं, परन्त इनका उपभोग वह नहीं करता । उसने यह संपत्ति राष्ट्र को श्रर्धित कर ६. है श्रीर इंग्लैंड में यह परिपाटी है कि जब नया राजा सिंहासन पर श्राता है तब यह पार्लियामेंट को यह संदेश भेजता है कि "राजा की व्यक्तिगत जायदाद राष्ट्र को ऋषित है ऋौर वह ऋपने तथा ऋपने निर्वाह के लिये पूर्णतः पार्लियामेंट की उदारता पर निर्भर है।" स्मरण रहे कि राजा के लिये पार्लियामेंट से जो रकम मन्जर है उससे विग्नी श्राय इन जायदादों की है। १

इंग्लैंड के राजा की सिविल लिस्ट सारे राष्ट्र के बजट के एक प्रतिशत का यन्द्रहवाँ हिस्सा है।। पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें

१-स्टेटस पीपल ४-७-११

विश्वास है नरेश समभदारी से काम लेंगे श्रीर इंग्लैंड के बादशाह की भाँति खुद ही श्रपने खर्च की रकमें कम कर लेंगे श्रन्थथा जनता को तो कम करनी ही होगी। पर श्रसली सवाल है स्वराज्य के निर्माण का, हम उस पर विचार करें।

खैर, तो स्वराज्य की कुछ मोटी-सी रूपरेखा इस तरह धीरे धीरे बनती जा रही है। पर वह इतनी मोटी अरगृष्ट श्रीर श्रस्थाई है कि उसका श्रांतिम रूप क्या होगा यह कहना बहुत कठिन है। परन्तु जिस प्रकार हम श्रव तक श्रागे बढ़ते श्राये एक निश्चित उद्देश्य को लेकर श्रागे भी इसी प्रकार मजबूती से कदम बढ़ाते हुए हमें जाना होगा। राष्ट्र निर्माता घटनाश्रों को उनके श्रपने प्रवाह पर नहीं छोड़ दिया करते। दूरदर्शिता के साथ सोच समभ कर बरसों पहले से श्रपने उद्देश्यों को कायम करते हैं श्रीर तदनुसार योजनायें बना कर हदता पूर्वक उन्हें पूरी करने में लग जाते हैं प्रवाह में वे बहते नहीं प्रवाह को मोड़ने की ज्ञमता रखते हैं।

श्रभी तक जो प्॰ महात्माजी के मार्गदर्शन में श्रपना रास्ता तय किया है। उसके श्रनुसार कुछ मोटी मोटी बार्ते ये तय पाई हैं—

- श्वराज्य श्रथवा उत्तरदायी शासन हम शान्त तरीकों से हासिल करेंगे ।
   २ देश के दुकड़े दुकड़े नहीं होंगे । सभी जातियाँ हेलमेल से रहेंगी ।
- ३ शासन का तरीका जनतन्त्रात्मक होगा। सचा जनतन्त्र श्रहिंसा के श्राधार पर ही कायम हो सकता है।

जाहिर है जब तक संपूर्ण जनता श्रपने श्राधिकारों को श्रीर जिम्मे-वारियों को समभ्क कर के तदनुसार श्रपने कर्तत्र्यों के पालन में नहीं लग जावेगी ऐसा श्राहिंसात्मक जनतंत्र नहीं श्रा सकता।

ऐसे जनतन्त्र को लाने के लिए ऋषिल भारतीय भूमिका पर जितना कुछ किया जा सकता था हो गया है ऋौर इसी प्रकार ऋगों भी होता रहेगा। पर हमें भीतर से भी इस प्रश्न को इल करने का अपना यक जारी रखना है उस दिशा में इम क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा विचार कर लें।

सब से पहली बात तो यह है कि हमें इन तमाम परिवर्तनों के लिए जनता को भी तैयार करना है। इसलिए प्रत्येक रियासत में जन संगठनीं का होना जरूरी है। श्रवः ऐसे जन संगठन जहाँ न हो वहाँ तरन्त कायम किये जावें और जहाँ पहले से हों उनका विस्तार गांव गांव में फैला कर जनता में अपने अधिकारों श्रीर जिम्मेवारियों का भान पैदा कर देना चाहिए। श्राज भी ग्रामों की श्रसंख्य जनता श्रज्ञान के घोर श्रंधकार में पड़ी है श्रीर उसके इस श्रज्ञान से श्रनुचित लाभ उठा कर छोटे मोटे व्यापारी, वकील, दूकानदार श्रीर सेठ-साहुकार उनका शोषण करते रहते हैं श्रौर सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उनको भय से श्रातंकित करते रहते हैं। हमें उनमें ऐसी जान डाल देनी है कि जिससे वे अन्याय के सामने अक्तें नहीं श्रीर जुल्मों को कभी बरदाश्त नहीं करें। स्वतन्त्र श्रीर पुरुषार्थी देशों की जनता की सुख समृद्धि श्रीर पराक्रम की मिसालें दे कर उनके पुरुषार्थ श्रीर तेजस्विता को भी जगाना चाहिए श्रीर श्रच्छा श्रीर ऊंचा जीवन विताने की प्रेरणा उनके श्रान्दर निर्माण करनी चाहिए। यह सब काम गांवों श्रीर कस्बों की मकामी कमिटियों के जरिये हो सकता है। इन कमिटियों में कस्बे या गांव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्भय, त्यागी, श्रीर सूफ बुफ वाले नागरिक हों श्रीर वे जनता की रोजमरी की तकलीफों की तरफ ध्यान दे कर उन्हें दूर करने की कोशिश में रहें। जो केवल जनता की सुस्ती, श्रज्ञान, भीरुता से पैदा हुई हों उन्हें जनता द्वारा ही दूर करावें जिनमें सरकारी कर्मचारी कारण हों उन्हें इन कर्मचारियों को समभा कर दूर किया जाय श्रीर जिनको वे भी समभाने बुभाने पर दूर न करें उनके लिये जनता को लड़ने के लिए तैयार किया जाय। पर इतनी तैयारी एक दम नहीं होती। इसलिए कार्यकर्तास्रों को

अधीर नहीं होना चाहिए श्राम तौर पर जनता पहले यह चाहती है कि कार्यकर्ता इन तकलीकों को दूर करा दें श्रीर उसे कुछ नहीं करना पड़े । इसका कारण उसका स्वाभाविक भय श्रीर श्रज्ञान है इमलिए कार्यकर्ताश्रों को कष्ट उठा कर भी जेल जा कर भी जनता की तकलीकें दूर करने का यत्न करना चाहिए । उससे श्रपने श्राप जनता की श्रारमा भी धीरे धीरे जागती जाती है । कार्यकर्ताश्रों की कुशलता इसी में है कि वह जनता के सामने ऐसे कार्यकम रखते जार्वे कि जिसमें श्राम श्राप जनता कीः तेजस्विता श्रीर कार्य शक्ति का विकास होता जावे।

थोड़े में जनता के सामने हम यह लह्य रक्खें कि वह श्रपने गाँव या कस्ये को एक छोटा-सा परिवार समभे श्रीर श्रपने परिवार की जरूरतें समभ कर जिस प्रकार उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा करने की धुन में रहता है उसी प्रकार हम श्रपने गाँवों को या राज्य को भी समभें श्रीर उसका पूरा शासन श्रपने हाथ में ले लेने के खिए जनता को समभावें। समाज की श्रमेक प्रकार से सेवा करनी होती है। इसी प्रकार उसकी श्रमेक जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों की पूर्ति श्रीर सेवा के विभिन्न महकमें बना कर प्रत्येक काम के लिए एक एक खास किमटी बना दी जाय। श्रीर वह सेवा में लग जावे।

गाँव की सफाई, सामूहिक टिट्टयाँ, घूडे, पीने का साफ पानी, इत्यादि का एक महकमा हो सकता है।

गाँव के तमाम भगड़े लेन-देन के मामले वगैरा सव गाँव की पंचा-यतें निपटा लिया करें।

पहने के कपड़े (खादी) जूते, गुड़ शकर, तेल, खेती बाड़ी के श्रीजार, खेल खिलौने, श्रपने गाँवों में पैदा होने वाली किसी विशेष चीज धातु की बनी बाहर भेजने लायक तैयार चीजें वगैरा प्रामोद्योगों का प्रकथ करने वाला एक महकमा हो सकता है।

प्राथमिक शिद्धा, श्रौद्योगिक शिद्धा, व्यायाम की शिद्धा, खेल कं मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत श्रौर मन को प्रसन्न करने वाले तथा ऊंचा उठाने वाले मकान के भीतर श्रौर मैदान में खेलने के तरह तरह के खेलों की व्यवस्था वगैरा करने वाला भी एक महकमा हो सकता है।

× बहुधनधी सहकार समितियों की स्थापना द्वारा फसलों का माल तथा बनी बनाई चीजें वेचने श्रीर जरूरत की बाहरी चीजें खरीदने की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि प्रामीगों को श्रपनी चीजों के श्रधिक से श्रधिक दाम मिल जाय श्रीर बाहर की वस्तुयें किफायत से मिल सकें । बीच का मुनाफा उन्हों को मिल जाय । यह व्यापारी सहकारिता का एक स्वतंत्र महकमा हो सकता है।

प्राम की रह्मा के लिए प्रामीण जनता को बलवान श्रीर बहादुर बनाना, स्वयं सेवक दलों का संगठन करना चोरों डाकुश्रों श्रीर बदमाशों से गाँव की रह्मा करना श्रीर उसे जातीय दंगों से दूर रखना वगैरा काम भी श्रत्यम्त महत्त्व पूर्ण है। यह काम भी एक किमटी के सिपुर्द किया जा सकता है।

फिर, श्रपने श्राने गाँव के भीढर यह सब करते हुए हमें श्रलग श्रलग गाँवों के श्रान्दर पारस्परिक सम्बन्ध कायम करते हुए परगने (तहसील) श्रीर जिलों के व्यवस्थित संगठन बना लेने चाहिएँ जिससे सारा राज्य या सारा देश एक सजीव शरीर की भांति चैतन्यमय श्रीर क्रियाशील संगठन बन जाय।

मतलब यह कि हमें ठेठ नीचे से सम्पूर्ण स्वराज्य की रचना मजबूत पाये पर करनी है। राजनैतिक सत्ता हमारे हाथ में लेने के लिए तथा उसके हाथ में श्रा जाने के बाद भी यह काम तो कक्ता ही होगा। क्यों कि यही चीज है जिसके लिये स्वराज्य की जरूरत भी है। किन्तु इस श्रसली श्रर्थात

<sup>×</sup> Multipurposes Co-operative Societies.

रचनात्मक कार्य की तरफ श्रव तक ठीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है। वह श्रगर जावे श्रीर हम उसमें सच्चे दिल से लग जार्ये तो श्रपने श्राप स्वराज्य का निर्माण हो जावे।

लोक संगठनों को अपने राजनैतिक प्रचारात्मक काम के साथ साथ इन कामों को भी अपने हाथ में अवश्य लेना चाहिए। इस वास्तविक सेवात्मक संगठनात्मक, आर्थिक निर्माण करने वाले, ज्ञान वर्धक. सांस्कृतिक उत्थान के और सम्माज को शुद्ध और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लोक-संगठन जितना कियाशील होगा वह उतना ही अधिक सफल और प्रभाव-शाली होगा। शासन पर भी उसका उतना ही अधिक असर होगा। केवल अखनारी प्रचार और भाषणों में लगे रहने वाले संगठनों के कान्न मंग की लड़ाइयों में भी वह बल नहीं होगा। जो इसकी एक चिडी में होगा। इसिलये इस वास्तविक सेवाजनित बल की उपासना में हम लग जावें। यही सफलता की चावी है।

# परिशिष्ट (१)

## सन्धि वाली चालीस रियासतें ( ट्रीटी स्टेद्स )

जिन रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार की संधियाँ हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

| रिय        | ासत का नाम                | संधिका वर्ष   |
|------------|---------------------------|---------------|
| १          | <b>श्र</b> लवर            | १८०३          |
| २          | बहावलपुर                  | १८३८          |
| ₹          | बॉसवाइा                   | १८३८          |
| ४          | बड़ौदा                    | १८०५          |
| Y,         | भरतपुर                    | १८०५          |
| Ę          | भोपाल                     | <b>१</b> ८१८  |
| ૭          | वीकानेर                   | १८१८          |
| 5          | बूंदी                     | १८१८          |
| 3          | कोचीन                     | १८०७          |
| १०         | कच्छ                      | <b>१⊏१७</b>   |
| ११         | दतिया                     | १८१८          |
| १२         | देवास ( दोनों )           | १८१८          |
| १३         |                           | १८१७          |
| १४         | •                         | १८०६          |
| १५         | ग्वालियर                  | १८०४, १८४४    |
| १६         | <b>है</b> दरा <b>न</b> ाद | १८००, १८५३    |
| <b>१</b> ७ | इन्दौर                    | १ <b>८१</b> ८ |
| 85         | जयपुर                     | १८१८          |
|            |                           |               |

| रियासत | त का नाम          | संधि का वर्ष         |
|--------|-------------------|----------------------|
| 3\$    | जे <b>स</b> लमीर  | १८१८                 |
| २०     | जम्मू काश्मीर     | १८४६                 |
| २१     | भालावाड           | १८३८                 |
| २२     | जोधपुर            | १८१८                 |
| २३     | कलात              | १८७६                 |
| २४     |                   | १८१७                 |
| રપૂ    | खैरपुर            | १८३८                 |
| २६     | किशनगढ़           | १८१८                 |
| २७     | कोल्हापुर         | १८१२                 |
| २८     | कोटा              | १८१७                 |
| २६     |                   | <b>१</b> ८८१, ₹६१३   |
| ३०     | श्रोरछा           | १८१२                 |
| ३१     | प्र <b>तापगढ़</b> | १८१८                 |
| ३२     | रामपुर            | १७६४                 |
| ३३     | रीबाँ             | १ <b>⊏१</b> २        |
| ३४     | समथर              | १८१७                 |
| રૂપ્   | सावन्त वाड़ी      | १८१६                 |
| ३६     | सिकिम             | १८१४                 |
| ३७     | सिरोही            | <b>१</b> ८२३         |
| ₹⊏     | त्रावणकोर         | १८०५                 |
| 35     | टोंक              | १८१७                 |
| Ao     | उदयपुर            | <b>१</b> ८१ <b>८</b> |
| ١ -    |                   |                      |

(इिपडियन स्टेट्स एएड ब्रिटिश रिलेशन्स ) श्री गुरूमुख निहालसिंह कृत.

# परिशिष्ट (२)

## द्यः प्रमुख रियासतें

### जो स्वतन्त्र यूनिट के रूप में रह सकती हैं।

|                         | रकवा          | श्राबादी | श्राय                     |
|-------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| <b>इ</b> दराबा <b>द</b> | <b>८२६६८</b>  | १६३३८५३४ | १५⊏२ लाख<br>(४५)          |
| मैसोर                   | <b>२</b> ६४८३ | ७३२८८६   | ६३८ ,,<br>(४२-४ <b>३)</b> |
| बड़ौदा                  | ८१७६          | २८५५०००  | ३६३                       |
| गबालियर                 | २६३६७         | 8000000  | ×                         |
| त्रावणकोर               | ७६६१          | ६०७००१८  | ×                         |
| जम्मू-काश्मीर्          | <b>८</b> ४४७१ | ४०२१६१६  | <b>३२०</b><br>(४२-४३)     |

# परिाशिष्ट (३)

#### निम्न लिखित रियासतों में किसी न किसी प्रकार की धारा सभापं हैं—

- १ मैसूर
- २ त्रावनकोर
- ३ बड़ोदा
- ४ जयपुर
- ५ बीकानेर
- ६ काश्मीर
- ७ हैदराबाद
- ८ कोचीन
- **६ इ**न्दौर
- १० भोपाल
- ११ जोधपुर
- १२ उदयपुर
- १३ गवालियर
- १४ श्रींघ
- १५ कोल्हापुर
- १६ रामपुर
- १७ भोर
- १८ सॉंगली
- १६ रींवा
- २० भावनगर
- २१ नागोद

१२ देवास जुनियर

२३ पुडुकोटाई

१४ भावलपुर

२५ पोरबन्दर

२६ मंडी

२७ फलटन

२८ कूचिवहार

१६ जामखंडी

३० कपूरथला

६१ बून्दी

# परिशिष्ट (४)

### हिन्दुस्तान की कुल रियासतें

हिन्दुस्तान में कुल ५८४ रियासतें हैं इनमें सबसे बड़ी श्रर्थात् कर्मीरं श्रीर हैदराबाद जैसी तथा अत्यन्त छोटी भी शामिल हैं। इस समय संघीयं भारत के विधान के लिए छोटी छोटी रियासतों के श्रृंप छोटे प्रान्तीय संघं बनाये जा रहे हैं। उनके बनाते समय सभी रियासतों के श्राकार श्रीर श्रावादी समने रहना जरूरी है जिससे भूप के श्राकार को बनाने में सुविधा हो नीचे तमाम रियासतों की सूची दी जा रही है। इसमें उनके रकवे तो हैं। पर १६४१ की श्राबादी के श्रंक उपलब्ध नहीं हो सके। साधारण कल्पनां के लिए सन् ११ के श्रींक दिये जा रहे हैं।

#### गुजरात स्टेट पजन्सी श्रीर बड़ोवा रेसीडेन्सी

| नाम  | रियासत          | रकवा         | श्चाबादी    |
|------|-----------------|--------------|-------------|
| १    | श्चगर           | १७           | ३५८६        |
| २    | श्रलवा          | પ્           | १७५७        |
| ર્   | श्चनगढ          | 8            | ३७६८        |
| 8    | श्रामजा         | ११६          | ६२३५        |
| પ્   | श्रामरापुर      | Ę            | ४०७         |
| Ę    | <b>श्र</b> ाचंर | ૭            | ६२६         |
| હ    | बाला सिनोर      | 328          | પ્રસ્પ્રસ્પ |
| =    | वाँसङ्ग         | २१५          | 85500       |
| 3    | बारिया          | £१३          | १५६४९२      |
| १०   | बरोडा           | द्धर<br>इ.स. | २४४३००७     |
| \$ 8 | भडरवा           | २७           | ११०४८       |

### फरिशिष्ट ४

| नाम | रियासत             | रकवा  | <b>श्रावादी</b> |
|-----|--------------------|-------|-----------------|
| १२  | भिलोदिया           | 3     | २५५८            |
| १३  | विहोरा             | १     | २६६             |
| १४  | बिलवारी            | १     | े २७            |
| १५  | खम्भात             | ३६२   | ८७७६१           |
| १६  | छु।लियर            | ११    | २६४६            |
| 20  | छोटा उदेपुर        | -S-3- | १४४६६०          |
| १८  | चिंचली गादेद       | २७    | १३०५            |
| 38  | छोरंगला            | १६    | २७१५            |
| २०  | छुदेसर             | ર     | ६४४             |
| २१  | धरगावती            | ७६    | ४३४३            |
| २२  | धमासिया ( वनमाला ) | १, ०  | २३७९            |
| २३  | धरमपुर             | ७०४   | <b>११२०३१</b>   |
| २४  | घारी               | ₹     | १४५४            |
| २५  | दोदका              | Ę     | १४४६            |
| २६  | दुधपूर             | १     | १२९             |
| R 😉 | गाधनोरीयद          | १२८   | ११२६३           |
| 25  | गाडवी              | १७०   | ७७६७            |
| 34  | गोटारडी            | ą     | A\$0            |
| ₿o  | गोथड़ा             | ¥     | १४५६            |
| ३१  | इतवाद              | Ę     | १५६६            |
| ३२  | जंभुवोद्या         | १४३   | ११३८५           |
| इ३  | जावहर              | ₹05   | ५७२६१           |
| 38  | जेसार              | १     | 488             |
| ३५  | भारी घरखाड़ी       | 5     | 400             |
| ३६  | जिरल कमसोली        | ¥.    | १२५५            |
| ३७  | जुमखा              | १     | ३७२             |

| नाम रिय | थासत                     | रकवा       | श्रावादी        |
|---------|--------------------------|------------|-----------------|
| ₹=      | कदाना                    | १३२        | १७५६०           |
| 38      | कानोदा                   | ३          | १ ३८७           |
| 80      | कासला पागिनु मुत्राडा    | १          | 433             |
| ४१      | किरली                    | २१         | १२५८            |
| ४२      | <b>लुना</b> या <b>डा</b> | *          | <b>६५१६</b> २   |
| ४३      | माँडवा                   | १६         | પ્ર <u>પૃશ્</u> |
| 88      | मेवली                    | પ્         | १७०२            |
| 84      | मोका पागिनु मुवाहा       | 8          | २०७             |
| ४६      | नाहरा                    | ३          | ४५३             |
| ४७      | नालिया                   | १          | १७६             |
| 85      | नानगाम                   | <b>B</b> , | ६२५             |
| 38      | नासवाडी                  | 38         | ६५५६            |
| 40      | पालासनी                  | १२         | २७५८            |
| પ્ર,१   | पलास विहिर               | <b>२</b>   | 3इ.५            |
| પ્રર    | पान तलावड़ी              | ¥.         | ६३५             |
| ५३      | पंडू                     | 3          | २ ३४१           |
| ५४      | पिपलादेवी                | 3          | १२५             |
| પ્રપ    | पिम्परी                  | ७२         | इ३६इ            |
| પૂદ્    | पौचा                     | 2          | १०१८            |
| પ્રહ    | राइका                    | ş          | ५५४             |
| 45      | राजिपला                  | १५१७       | २०६०८६          |
| 34      | राजपुर                   | १          | १९५             |
| 60      | रामपुरा                  | X          | १६८२            |
| ६१      | रॅगन                     | ¥          | 450             |
| ६२      | साचिन                    | 3¥         | २२१०७           |

#### परिशिष्ट ४

|        |                |              | 0              |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| नाम वि | <b>रयासत</b>   | रक्षवा       | श्रावादी       |
| ६३     | संजेली         | ₹¥           | 2023           |
| ६४     | संत            | ¥3 <i>\$</i> | <b>८३५३८</b>   |
| EY     | शानोर          | ११           | <b>\$</b> ₹\$0 |
| ६६     | शिवबारा        | ¥            | 338            |
| £ 19   | सिहोरा         | ર પ્ર        | ४५३२           |
| 85     | सिंधियापुरा    | ¥            | <b>१</b> ६७    |
| ξ£     | <b>सुरगाना</b> | ३६४          | १५२३५          |
| 190    | उचाद           | 5            | ३३६२           |
| ७१     | उमेटा          | रे४          | <b>५६२</b> २   |
| १थ     | वध्यावन        | 4.           | १४७            |
| ७३     | वाजिरिया       | <b>२</b> १   | <b>५</b> ६६८   |
| ७४     | वखतापुर        | १            | ३६०            |
| છત્ર   | वरनोलमल        | ą            | ६८४            |
| βe     | वरनोल नानी     | <b>१</b>     | <b>5</b> 9     |
| ७७     | वरनोल मोटी     | २            | ३४२            |
| 95     | वासन सेवाइ।    | १२           | १६०४           |
| 30     | वासन विरपुर    | १२           | ४५७१           |
| 50     | वसुरना         | १३२          | ७३२६           |
| ۳۶     | विरमपुरा       | \$           | 800            |
| 52     | वोरा           | પ્           | १४०७           |
|        | राजपू          | ताना एजेन्सी |                |
| Εş     | •<br>श्रलवर    | ६१५ <b>⊏</b> | ७४६७५१         |
| ER     |                | १६०६         | २२५१०६         |
| EA     |                | २२२०         | २१६७२२         |
| FÉ     | **.            | <i>\$</i>    | २६१७२          |

| नाम रिय      | गस <del>त</del>        | रकवा                    | श्राचादी        |
|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| ದ್ರ          | <b>धोलपुर</b>          | ११७३                    | <b>२५४</b> ६८६  |
| <b>ದ</b> ಡ್ಡ | डू गरपुर               | १४६०                    | २२ <i>७५</i> ४४ |
| 37           | जैपुर                  | १५५६०                   | २६३१७७५         |
| 63           | जैसलमेर_               | १६०६१                   | ७६२५५           |
| 83           | भालावाद                | ह्न१३                   | १०७८६०          |
| ६१           | जोधपुर (सारवाड़)       | ३६०२१                   | २१२५६८२         |
| €3           | करोली                  | १२२७                    | १४०५२५          |
| 83           | कोदा                   | <i>પૂ</i> હર્ <b>યૂ</b> | हत्प्रत०४       |
| k'3          | <b>कु</b> शलग <i>ह</i> | <b>३४०</b>              | ३५५६४           |
| ६६           | <b>पालनपुर</b>         | १७६६                    | २ <b>६</b> ४१७६ |
| ७३           | परतावगदु               | ದದ್ದ                    | १८८७३           |
| ध्य          | शाहपुरा                | KoX                     | ७४२१६           |
| 33           | सिरोही                 | <b>¥33</b> \$           | १४८५६८          |
| 1900         | टेंक                   | <b>२५५३</b>             | ३१७३६०          |
| १०१          | उदयपुर ( मेवाड़ )      | १२६२३                   | १५६६६१०         |
| १०२          | भरतपुर                 | १६०६                    | २२५१०६          |
| १०३          | विकानेर                | २३३१७                   | ६३६२१⊏          |
| 808          | किशनगढ्                | 545                     | EX088           |
| १०५          | लावा                   | રત                      | २८०८            |
| सिकिम पजेली  |                        |                         |                 |
| १०६          | सिक्सिम                | रहरद                    | १०६६५१          |
|              | पंजाय स्दे             | ट्स् पजेन्सी            |                 |
| 00 9         | भावलपूर                | १६४३४                   | 85888           |
| 1805         | धुजना 🐪 🔧              | १००                     | २८ २:१६         |

| नाम रि | यासत              | रकवा                | ग्राबादी               |
|--------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 308    | फरीदको <b>ँ</b>   | <b>\$\$</b> 5       | १६४३६४                 |
| ११०    | <b>किंद</b>       | 3358                | <b>इ</b> २४६७ <b>६</b> |
| १११    | कपुरथलो           | प्रहर               | ३१६७५७                 |
| ११२    | खैरपुर            | ६०५०                | २२७१८३                 |
| ११३    | <b>लुहा</b> रू    | २ २६                | २३३३८                  |
| 888    | मालेरकोटला        | १६५                 | ⊏३०७२                  |
| ११५    | मंडी              | ११३६                | २०७४६५                 |
| ११६    | नाभा              | <b>e</b> ४3         | रह्या                  |
| ११७    | पटौडी             | પ્રર                | १६५७३                  |
| ११८    | पटियाली           | <i>५६४</i> २        | <b>५६६६२४</b>          |
| ११६    | सुकेत             | 935                 | *EXOC                  |
|        | मसोर              | पंग्नेन्सी          |                        |
| १२०    | मैमोर             | २९४७५               | ६५५७३४२                |
|        | मद्रास स्टेर      | .स् <b>५जे</b> न्सी |                        |
| १२१    | वंगनापल्ली        | २७५                 | 38938                  |
| १२२    | कोचीन             | १४१७                | १२०५०१६                |
| १२३    | पुदुकोटाई         | <b>३</b> ०१७६       | ४००६६४                 |
| 658    | संदुर             | १६७                 | १३५⊏३                  |
| १२५    | त्रावनको <b>र</b> | ७६२५                | <b>५</b> ०६५६७३        |
|        | पंजाय हिल         | स्टेटस् एजेन्सी     |                        |
| १२६    | बागल              | १२०                 | २६६५२                  |
| १२७    | वागद              | <b>३</b> ३          | <b>हक्त४६१२</b>        |

| नामरि | यासत                | रकवा            | श्रावादी     |
|-------|---------------------|-----------------|--------------|
| १२८   | वासासन              | પ્રહ            | ६८६४         |
| 378   | शाह हैर             | 3585            | १००१६२       |
| १३०   | भज्जी               | 83              | १५४१३        |
| १३१   | विलासपुर (कोहलू)    | <b>૪</b> પ્રેફે | 833009       |
| १३२   | <b>इ</b> श्कोटी     | ų               | પ્રર         |
| १३३   | धामी                | २८              | પ્રરૂ        |
| १३४   | कलसिया              | १६२             | 48585        |
| १३५   | <b>केश्रो</b> न्थाल | १८६             | <b>२५५६</b>  |
| १३६   | कुमारसन             | EX              | १२७⊏१        |
| १३७   | कुनीहर              | ৩               | २०६१         |
| १३८   | कुथग                | २१              | ३७६०         |
| 359   | मेहलोग              | 88.             | ८१५५         |
| १४०   | मंगल                | १४              | १२४८         |
| १४१   | नलगढ़ (हिंदुर)      | २७६             | ५००१५,       |
| १४२   | सिरमुर (नाहन)       | १०४६            | १४८५६८       |
| १४३   | थारोच               | <b>ट</b> ६      | ४५६८         |
| 888   | विजा                | પ્              | 833          |
| १४५   | जुभल                | २७४             | <b>२६०२१</b> |
| १४६   | सँगरी               | २१              | <i>७३४६७</i> |
| १४७   | टेहरी (गढ़वाल)      | ४५००            | 30808        |
|       |                     | टियर पजेन्सी    |              |
| १४८   | श्रंब               | २२५             | ३६०००        |
| 388   | चितराल              | 8000            | 50000        |
| १५०   | दिर                 | 3000            | २५००००       |
| 149   | <b>फुल</b> रा       | રૂદ             | ६६४४         |

#### मारि विकास

|                 | .794                | edlas, ed     |                         |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| नामः दि         | म्मृतत              | रकवा          | अस्टर्मी                |
| १५३             | स्काट               | १८००          | ₹ <b>₹</b> €00₽         |
|                 | कांश्मी             | ए पजन्सी      |                         |
| १५३             | अस्मु श्रीर काश्मीर | באבהא         | इब्स्बर्द्धः            |
| १५४             | <b>मा</b> गीर       | १२४५          | १ ३६७ ै                 |
| <b>શ્પ્રપ્ર</b> | हुँगा               | ६८४८          | <b>₹₹</b> ₹ <b>४</b> ₹₹ |
|                 | द्वेदराबाद          | रेसीडेन्सी    |                         |
| <b>શ્પ્ર</b> ફ  | <b>है</b> दराबाद    | <b>८२६</b> ६८ | १४४३६१४६                |
|                 | म्बर्धलयर           | रेसीडेन्सी    |                         |
| १५७             | बनारस               | 50X           | ३६११६५                  |
| १५८             | ग्वालियर            | २६३८७         | ३५१३०७०                 |
| १५९             | <b>ख</b> नियाधाना   | ६८            | १७६७०                   |
| १६०             | रामपूर              | <b>5</b> 83   | ४६४६१६                  |
|                 | बस्तिस्             | रान एजन्ती    |                         |
| १६१             | कलात                | ७३२७८         | ३४२१०१                  |
| १६२             | लासबेला             | ७१३२          | E300E                   |
|                 | भूटान               | रेतीडेन्सी    |                         |
| १६३             | भूटान               | १८०००         | 300000                  |
|                 | 'सैन्द्रल इं        | डिया पजन्सी   |                         |
|                 |                     |               |                         |

⊊०**२** 

१६४ अन्यसमाह्ः

| नाम रि     | यासत                    | रकवा       | ग्रावदी        |
|------------|-------------------------|------------|----------------|
| १६प्र      | श्रालीपुरा              | ७२         | १५३१६          |
| १६६        | <b>ग्र</b> लिराजपुर     | ८३६        | १०१९६३         |
| १६७        | <b>बंकापथरी</b>         | યૂ         | १३१६           |
| १६८        | बावनी                   | १२१        | १६१३२          |
| १६६.       | - बर्जेघा               | २१⊏        | १६०७१          |
| १७०<br>१७१ | <b>बड़</b> वानी<br>बेरी | ११७८<br>३२ | १४१११०<br>४२६६ |
| १७२        | भैसोंदा                 | ३२         | ४२६७           |
| १७३        | भोपाल                   | ६६२४       | ७२६६५५         |
| १७४        | बिहट                    | १६         | ४५६५           |
| १७५        | विजावर                  | ६७३        | ११५८५२         |
| १७६        | विजना                   | 5          | १५६७           |
| १७७        | <b>छ</b> तरपुर          | ११३०       | १६१२६७         |
| १७८        | चरखारी                  | 550        | १२०३५१         |
| 308        | दतिया                   | દ          | 145578         |
| १८०        | देवास ( सीनियर )        | 388        | ⊏३३२१          |
| १८१        | देवास ( जूनियर )        | ४१६        | ७०५१३          |
| १८२        | धार                     | १८००       | २४३५२१         |
| १८३        | धुरवा <b>ई</b>          | <b>શ્પ</b> | २०३०           |
| १इ४        | ं गॅरोली                | 38         | ४६६५           |
| १८५        | गोरीहर                  | ७१         | ६७१३           |
| १८६        | इन्दौर                  | ६६०२       | १३२३०८६        |
| १८७        | जावग                    | ६०२        | १००१६६         |
| १८८        | जसो                     | ७२         | ७८२ ३          |
| 328        | भावुद्धा                | १३३६       | १४५५२२         |
| १ई०        | जिंगनी                  | १८         | ३६५२           |

| नाम रि      | यासत              | रकवा  | आचदी                 |
|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| १८१         | जोबट              | १३१   | २०१५२                |
| १६२         | कामता राजुला      | १३    | 8888                 |
| १६३         | कठियावाड़ा        | 90    | ६०६६                 |
| १६४         | खिलचीपुर          | २७३   | ४५५८३                |
| १६५         | कोठी              | १६६   | २१४२४                |
| १६६         | कुरवाई            | १४२   | <b>२</b> २०७६        |
| ७३१         | <b>लुगा</b> सी    | 84    | ६१६२                 |
| १६८         | मैहर              | ४०७   | ६८६१                 |
| 338         | मकड़ाई            | १५५   | १५५१ह                |
| २००         | मथवार             | ३२१   | रदंह७                |
| २०१         | गहमूदगढ़          | २६    | ર્કપ્રદે             |
| २०२         | नागोद (उचेरा)     | ५०१   | ७४५८ँ६               |
| २०३         | नैगवां रवाइ       | १२    | २ ३५५                |
| 808         | नरसिंहगढ          | ७३४   | ११३८७३               |
| २०५         | श्रोरछा           | २०८०  | ३ <b>१४</b> ६६्४     |
| २०६         | पाहरा ( चौबेपुर ) | २७    | <b>३</b> ૪૯ <b>૬</b> |
| २०७         | पालदेन (नया गाँव) | પૂરૂ  | ८४५७                 |
| ROE         | पन्ना             | २५६६  | २१२२३ ०              |
| 308         | पठारी             | \$6   | 5880                 |
| 280         | पिपलोदा           | ७२    | ए६ ३३                |
| २ <b>११</b> | राजगढ़            | ६६२   | 8328E8               |
| २१२         | रतनमाल            | ३२    | २१दर                 |
| २१३         | <b>रतलाम</b>      | ६३३   | ११०७३ सर             |
| २१४         | रींवा             | १३००० | HEGRACI              |
| ર શ્પ્ર     | समथर              | १०८   | e10 £ £ \$ ·         |
| २१६         | सरीला             | \$1   | ६०३२                 |

| सीम क्रि        | गसत ग्रिक         | रक्षा ह | ामांबादी-     |
|-----------------|-------------------|---------|---------------|
| <u> چړوړ</u> ي. | सीतामऊ            | २६२     | <b>२८४२</b> २ |
| 285             | सोहावल            | २५७     | ४२१६२         |
|                 | तारीन (प्यामरीडी) | १६      | ३३८७          |
| 220             | सैलाना            | ७३५     | ३५२२३         |
| -२२१            | टीरी फदहपूर       | ३६      | <b>५५६७</b>   |

## डेकन स्टेट पन्ड कोल्हापुर रेलिडेन्सी

| * 22  | श्रकलको्ट,               | YEE.   | ६२६०५              |
|-------|--------------------------|--------|--------------------|
| 583   | श्रींघ                   | ५०१    | ७६५०७              |
| 858   | भोर                      | ६१०    | १४१३४६             |
| र्रूप | जमखिडी                   | પ્રસ્પ | ११४२८२             |
| २२६   | जं <b>जी</b> रा          | ३७६    | ११०३८८             |
| २२७   | जत                       | ٤٥٥    | ६११०१              |
| 225   | _                        | ३२१७   | ६५७१३७             |
| 359   | कुरंदवाड (सीनियर)        | १८२    | ४४२०४              |
| २३०   | " (जूनियर)               | ११६    | ३९५८३              |
| २३१   |                          | ३४२    | ६३६५७              |
| 359   | " (ज़्नियर)              | १९६    | ¥0.€ <b>८</b> €    |
| ₹₹₹   |                          | ३६८    | ६२८६०              |
| , .   | ्र फ़लटन                 | ७३६    | प्रदृष्दं १        |
|       | राम दुर्गः               | १६६    | <b>રૂપ્</b> જ ૦૦,૧ |
|       | ्रस <sup>'</sup> गली -   | ११३६   | २३८४४२             |
|       | - सावनुर                 | 60     | २ क इ २०           |
|       | <sup>ह</sup> सावन्तवांडी | ६३०    | २३ <b>०५</b> ८६    |
|       | वाडी ( ईस्टेंट )         | १२     | क्रक क्ष           |
|       |                          |        |                    |

| नामं रिय        | सित                | रकवा े        | ा शाकाशी               |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|
|                 | ेईस्टर्न स्टे      | ट ५जन्सी      |                        |
| 280             | श्रयगढ             | १६८ 🗚         | x088E                  |
| 288             | श्रथमिल्लक         | ७३०           | ६४२७६                  |
| 782             | बामरा              | १६८८          | १५१२५६                 |
| 7483            | बाराकवा            | <b>શ્પૂ</b> ક | ४६६८६                  |
| <b>,</b> 588    | बसतर               | १३०६२         | <i>प्</i> र४७२१        |
| २४५             | बॉध                | १२६४          | १३५२४८                 |
| २४६             | बोनाई              | १२६६          | २१६७२२                 |
| २४७             | चगभाकर             | ६०६           | २३३२२                  |
| ₹४८             | <b>छ</b> निवादन    | <b>१</b> ५५   | ३१६६⊏                  |
| 388             | कूचिवहार           | <b>1</b> ३१८  | <i>५६०८</i> ६६         |
| २५०             | <b>इ</b> सपल्ला    | <b>५६</b> ८   | ४२६५०                  |
| २५ १            | धेकनःल             | १४६५          | २८४३२८                 |
| <b>રં</b> પ્ર ર | गगापूर             | २४६२          | ३५६ ३८८                |
| २५३             | हिंडोल             | ६८४८          | १३२४१                  |
| २५४             | जासपूर             | १९६५          | १८३६६८                 |
| २५५             | कालाहाँ डी (करौद)  | ३११४५         | <b>५</b> १३७ <b>१६</b> |
| रपू६            | ककेर               | र४३१          | १३६१०१                 |
| २५७             | कवरधा              | 95€           | ७२८२०                  |
| २५८             | केंजहर             | ३०६६ ,        | ४५०६४७                 |
| 2,4,6,          | खैरागढ             | ६३१           | १५७४००                 |
| २्६०            | खॉडगरा             | २४४           | ०६३०                   |
| २६१             | खरसॉवन             |               | ४ ४३११०                |
| 3.4.2           | कोरिया             | १६३१          | , ६०५५६                |
| 253             | . <b>मयूरभ</b> ज्ज | १२४३ :        |                        |

#### रियासतीं का सवाल

| नाम रिः     | यासत             | रकवा          | श्रावादी      |
|-------------|------------------|---------------|---------------|
| २६४         | नादगाॅव          | - <b>5</b> 98 | १८२३८०        |
| २६५         | नरसिंगपूर        | 33\$          | ४०८८२         |
| २६६         | नयागढ्           | ५६०           | १४२३६६        |
| २६७         | नीलगिरि          | २⊏४           | ६८५६८         |
| २६८         | पाललहारा         | ४५२           | २७६७५         |
| २६६         | पाटना            | 3355          | <b>५६६६२४</b> |
| २७०         | रायगढ            | १४८६          | २७७५६०        |
| २७१         | रायरास्त्राई     | <b>८</b> ३३   | ३५७१०         |
| २७२         | रानपुर           | २०३           | ४७७१३         |
| २७३         | सकती             | १३⊏           | 32828         |
| २७४         | सारनगढ्          | 480           | १२८६७         |
| રહપ્ર       | संरेकला          | 388           | १३८६७ं१       |
| २७६         | सोनेपुर          | ६०६           | २३७६४५        |
| २७७         | सुर <b>गु</b> जा | ६५५           | ५०१६३६        |
| २७८         | त <b>ल</b> चर    | 33\$          | ६६७०२         |
| २७६         | टिगरिया          | ४६            | २४६८०         |
| २८०         | त्रिपुरा         | ४११६          | ३⊏२४५०        |
| २८१         | उदैपुर           | १०५५          | <b>∓</b> ६७७३ |
|             |                  | न स्टेट्स     |               |
| २८२         | भावल             | ••            | ७३७           |
| २⊏३         | खैरीम            | •••           | ४३५५८         |
| २८४         | लंग <b>रीन</b>   | •••           | १३४४          |
| <b>۲۵</b> ۷ | माहराम           | ••••          | १५००३         |
| २८६         | मलाई सोहमट       | •••           | ४३३           |
|             |                  |               |               |

८६ ३८

२८७ मनीपुर

### परिशिष्ट ४

| नाम रि      | रेयासन                       | रक्रया          | श्राचादी |   |
|-------------|------------------------------|-----------------|----------|---|
| २८८         | भारीएव                       | • • •           | ३१६२     |   |
| २८६         | मार्वेग                      | •••             | ३२१८     |   |
| २६०         | मावसेनराम                    | •••             | 2009     |   |
| २६१         | मायलिम                       | •••             | २०८६५    |   |
| २६२         | नोबोसोह फोह                  | •••             | २५४६     |   |
| २६३         | नंगस्पग                      | •••             | ३९५३     |   |
| १६४         | नंगस्टंग                     | •••             | ११४५७    |   |
| २६५         | राम ब्राई                    | ••••            | २६८५     |   |
| <b>२</b> ६६ | नाम ख्लाव                    | ****            | १४२७३    |   |
| २६७         | छैरा                         | ••••            | ८७३⊏     |   |
|             | बरमा र                       | <b>स्टेट्</b> स |          |   |
| २९८         | <b>कॉ</b> तारावाडी           |                 | ••••     |   |
| ३३९         | कैबोगई                       | 900             | १४२८२    |   |
| ३००         | बावलेक                       | प्रहप्र         | १३८०२    |   |
|             | वेस्टर्न इण्डिया             | स्टेट पजन्सी    |          |   |
| ( रव        | वा वर्गमील में है। श्रीर श्र | ाबादी सन १६३१   | की गणना  | ě |
| श्रनुसार है |                              |                 |          |   |
| 308         | ग्रकादिया                    | २               | १६३      |   |
| ३०२         | श्रलामपुर ( दीवानी )         | ₹               | ५००      |   |
| 303         | श्रलिदा                      | २५              | २६५४     |   |
| ₹•४         | <b>श्रं</b> बलियरा           | <b>5</b> 0      | १०१७६    |   |
| ३०५         | श्रमरापुर                    | 5               | १७७१     |   |
| ३०६         | श्रानन्दपुर                  | १३              | ६२४      |   |
| 00 ई        | श्रानंदपुर                   | ર પ્ર           | १५२६     |   |

| नाम        | िरियासन           | रकवा         | श्रावादी       |
|------------|-------------------|--------------|----------------|
| ३०८        | श्रानदपुर         | 90           | <b>30</b>      |
| 3.0 €      | श्रनके वालिया     | १७           | <b>२</b> २३६   |
| ३१०        | <b>ৰা</b> ত্ৰা    | १०           | द्धरु४२        |
| ३११        | -बागासरा ( मजमू ) | <b>ર</b> પ્ત | ६५०            |
| ३१२        | ,, (न०१)          | • ••         | • *•           |
| ३१३        | ,, (न००)          | •••          | •••            |
| <b>३१४</b> | वजाना             | •••          | •••            |
| 3 8,4      | बामन बोर          | १२           | ⊏१,२           |
| ३१६        | बनटवा ( मजमू )    | २७           | १५६१३          |
| ३१७        | ,, (तालूका)       | પ્રદ         | るとまと           |
| ३१८        |                   | <b>४५</b>    | ४८५५           |
| 388        | भाडली             | १५           | ४११२           |
| ३२०        | भडराना            | <b>શ્પ્ર</b> | ११०€           |
| \$58       | भावडा             | G            | १४०६           |
| ३३२        | भंगाला            | ६            | ३७६            |
| ३२३        | भलगम बालुडोई      | , 32 8 g, 1  |                |
| ३२४        | भालगावडा          | 38           | १६०३           |
| ३२५        | भंडारिया          | ą            | ,              |
| ३२६        | मारिजडा           | २            | २ंहद           |
| ३१७        | भाथन 🦩            | 8            | ' 8 <b>६</b> ५ |
| ₹ <b>₹</b> | भावनगर "          | · 48 6 4 :   | ****           |
|            | भिमोरा 🔭          | ३६           | 3838           |
| ३३७        | _                 | 105          |                |
| 3 3 9      | •                 |              | 4,5 A          |
|            | भोजावडार र        | <b>3</b> +1  | Freday 33      |
|            | y <b>বিলৱী</b> 🕟  | ₹. 5         | Halle ROOM     |

| गाम रिय | <del>।स</del> त | रकवा         | श्रावादी     |
|---------|-----------------|--------------|--------------|
| ३३४     | बिलखा           | १०७          | २०५८६        |
| ३३५     | बोडानोनेस       | ş            | २०५          |
| ३३६     | बोलुन्द्रा      | Ę            | १०७६         |
| ३३७     | <b>छ</b> लाला   | પ્           | ६५०          |
| ३३८     | <b>छ</b> नचाना  | Ę            | ₹४0          |
| 388     | छमरडी (वचानी)   | ø            | १८६१         |
| ३४०     | छुम्पराज (जासा) | 3.K          | ६११२         |
| ३४१     | चरखा            | १०           | ११३४         |
| ३४२     | चिरोडा          | 8            | ३६७          |
| ३४३     | चितराव (दिवानी) | 8            | २७८          |
| ३४४     | चीवारी          | १३           | ४७२          |
| ३४५     | चौक             | 8            | १६३३         |
| ३४६     | चोटीली          | १०८          | <b>≈</b> €₹8 |
| ३४७     | चुदा            | १०८          | <b>5832</b>  |
| ३४८     | चुडा सोराथ      | 68           | 0838         |
| 388     | <del>क</del> छु | <b>८</b> १४६ | 488३०७       |
| ३५०     | दाभा            | १२           | 8008         |
| ३५१     | ददालिया         | २८           | ४०६२         |
| ३५२     | दहिदा           | ર            | 850          |
| ३५३     | दारोड           | 8            | २६१          |
| ३५४     | दसडा            | 399          | ६८८४         |
| ३५५ -   | दाथा            | ६८           | १३१४८        |
| રૂપ્રથ  | देदन (मजमू)     | २५           | 8088         |
| ३५७     | _देदन           | २४           | २७७८         |
| ३५६     | देदरदा          | 7            | ७१७          |

#### १३८

### रियासती का सवाल

| नाम रिय     | ासत               | रकबा           | म्राबादी     |
|-------------|-------------------|----------------|--------------|
| રપ્રદ       | देदरटा            | १              |              |
| ३६०         | दिलोली            | २              |              |
| ३६१         | देवदर             | -              | ४८४५         |
| ३६२         | <b>,, (</b> थाना) | -              | <b>४४</b> ५५ |
| ३६३         | देरडी जानवाई      | ૨              | ६८६          |
| ३६४         | देरोल             | १०             |              |
| ३६५         | दिवालिया          | ११             | ⊏३७          |
| ३६६         | धोला (दिवानी)     | 8              | २६५          |
| ३६७         | <b>घोलरवा</b>     | ሄ              | 800          |
| ३६८         | धराफा             | <b>&amp;</b> & | ट७३⊏         |
| ३६६         | घांगघा            | ११६७           | ८८६६१        |
| ०७६         | भ्रो <b>ल</b>     | २८२            | २७६३६        |
| ३७१         | धुदराज            | १२             | २६३६         |
| ३७२         | इमाल बजसूर        | ঙ              | . ११०६       |
| ३७३         | गाबट              | १०             | 3599         |
| ४७६         | गधाली             | પ્ર            | १६६१         |
| ३७५         | गधीया             | ११             | १७३          |
| ३७६         | गदका              | २३             | २३६२         |
| <i>७७</i> इ | गधूला             | १              | ३२४          |
| ३७८         | गंघोला            | <u>१</u>       | २२६          |
| 305         | गरमली ( मोटी )    | २              | ३८५          |
| ₹८०         | गरमली ( नानी )    | २              | ३६ १         |
| ३८१         | गबरिदाद           |                | २२११६        |
| ३८२         | गेदी              | २              | EXS          |
| 353         | <b>घोदास</b> र    | १६             | 5005         |

| नाम रिया | स्त                | रकबा  | श्राबादी           |
|----------|--------------------|-------|--------------------|
| ₹⊏४      | गिगासरन            | ६     | ६०७                |
| 354      | गोंडल              | १०२४  | २०५८४६             |
| ३८६      | घुन <b>डिया</b> ला | १५    | १८२५               |
| ३८७      | हडला               | २४    | પ્રદેશપ            |
| 355      | हडोल               | २७    |                    |
| 326      | <b>हलारिया</b>     | Ę     | १००८               |
| ३६०      | हापा               | ર     |                    |
| १३६      | इरसुपुर (स्टेट)    | 9     | ४८८६७              |
| ३६२      | इवेज               | ' '9  | १३५०               |
| इडइ      | ईडर                | १६६६  | २६ <b>३६६</b> ०    |
| 838      | इजपुरा             | २     | -                  |
| રૂદપ્ર   | इलोल               | 38    | ४६६२               |
| ३६६      | इटारिया            | ६     | १०५०               |
| ३६७      | जाफराबाद (जंजीरा)  | પ્રરૂ | १२०८३              |
| 38⊏      | जाखान              | 3     | 738                |
| 338      | जिल्या (दिवानी)    | ३६८६  | <b>३१</b> ३३       |
| 800      | " (कायाजी)         | २     | યુ૦૦               |
| 808      | " (मानाजी)         | 3     | २०३                |
| 802      | जसदन               | 788   | \$ <b>\$0\$</b> \$ |
| ४०३      | जेतपुर-भायावडार    | 88    | ११०६               |
| ४०४      | ,, सनाला           | •     | <b>ERR</b>         |
| ¥04      | भामर               | ¥     | 4.६१               |
| ४०६      | भागका (विलानी)     | X     | ६०६                |
| 800      | भामपाहद            | ¥     | 408                |
| ४०५      | <b>भिभूवा</b> डा   | \$68  | ११७४३              |

| ŧ | ક | 0 |
|---|---|---|
| - |   |   |

### रियासती का सवाल

| नाम दिवासत               | रकबा  | काषादी        |
|--------------------------|-------|---------------|
| ¥० <u>६</u> जूनागढ़      | ३,३३७ | પ્ર૪૫१પ્ર૨    |
| ४१० ज्नापडार             | •     | 338           |
| अस्ति कडोली              | 5     | -             |
| ४११. कमादिया             | ¥     | <b>७</b> २३   |
| ४१३ कमालपुर              | 8     | ६३२           |
| अश्र कानेर               | २     | २६६           |
| ४१५ कनजाल                | १     | રપ્રશ         |
| ४१६ कंकासियाली           | ७६    | २३३           |
| ४१७ कनपुर (इसवारिया)     | ३     | <b>\$</b> 888 |
| <i>४१८</i> क्रनथारिया    | १४    | १७५२          |
| ४१६ करियाना              | १०    | ३०६४          |
| ४२० करमद                 | ३     | <b>SER</b>    |
| <b>४२</b> १ करोल         | ११    | 9054          |
| ४३३ कसलपुरा              | 8     |               |
| ४२३ कटोडिया (बचानी)      | १     | इद्ध          |
| ४२४ कथरोटा               | १     | २ ३८          |
| ४२५ कठोसन (भाना)         | 90    | . ५८०३        |
| <b>४२६ के</b> सरिया      | \$    | ₹ <b>₹</b>    |
| <b>४२७</b> / खाडल        | 5     | સ્પ્રુવ્ય     |
| <b>४३द</b> खंभाला        | Ę     | ११३७          |
| ४२६ म्वंबलाब 🖟           | १०    | .धद्म३        |
| <b>४३० खंडिया</b> ः      | ¥,    | 0 B.W.        |
| ४३१ खारी बाग <b>स</b> रा | . 80  | X008          |
| अध्येर खेडा बाड़ा        | २७    |               |
| ¥₹३ खेराली               | ११    | . 1850        |

#### परिशिष्ट ४

| नाम रिय     | ासत                   | रकबा         | त्रावादी |
|-------------|-----------------------|--------------|----------|
| ४३४         | खिजडिया               | -            | २४३४     |
| ४३५         | ,, (बाबरा थाना)       | २            | 388      |
| ४३६         | खिजडिया डोसाजी (सोंगद | थाना) १      | २५४      |
| ४३७         | खिजडिया नयानी (लखापाद | रथाना) १     | १३३      |
| <b>83</b> 5 | खिरासरा               | ४७           | ४६६३     |
| 3\$¥        | कोटडा नयानी           | ₹            | १२४२     |
| 880         | ,, विथा               | २५           | ७०७०     |
| ४४१         | ,, संगानी             | ०,3          | १०४२०    |
| ४४२         | कोथारिया              | २७           | २४०७     |
| ४४३         | कुबा                  | ३            | ३१४      |
| 888         | लखापदर                | ¥.           | 400      |
| ४४५         | लखतर (लखतर थाना)      | २४७          | २३७५४    |
| ४४६         | <b>ल</b> लियाद        | Y            | ६३०      |
| ४४७         | लाथी                  | 88           | ६३००८    |
| 885         | लिखी                  | 3            |          |
| 388         | लिम्बङा               | Y            | १७६५     |
| 840         | लिंबडी                | <i>\$</i> 88 | ४•६८८    |
| ४५१         | लोधिका (मजमू)         | ς            | १७३२     |
| *42         | ,, (मुत्तवाजी)        | U            | 3049     |
| ४५३         | ,, (व्रिजयसंगजी)      | 9            | 3888     |
| <b>አ</b> ቭጵ | मागोडी                | २३           | ३२३८     |
| YXX         | मागुना                | ¥,           | -        |
| VXE         | महुवानाना             | UĘ           | ३५६      |
| xxa         |                       | 404          | १२१४२    |
| AXC         | मालपुर                | ७३           | १३५५२    |

#### १४२

#### रियासतों का सवाल

| नाम रिय | ासत               | रकबा       | त्राबादी |
|---------|-------------------|------------|----------|
| 84E     | मववाड्र (वनटवा)   | १०१        | २६०८४    |
| ४६०     | मनावाव            | પ્         | 854      |
| ४६१     | मानपूर            | ११         | ६६१      |
| ४६२     | मनसा              | રપ્ર       | १६६४२    |
| ४६३     | मत्राटिंबा        | Ę          | 800      |
| ४६४     | मायापदर           | १४         | ११३२     |
| ४६५     | मेहमदपुरा         | १          | -        |
| ४६६     | मेनगानी           | ३४         | ३६४२     |
| ४६७     | मेवासा            | २४         | Exx      |
| ४६८     | मोइनपुर           | 37         | १४२६४    |
| ४६६     | मोनवेल            | ₹१         | २७५४     |
| ४७०     | मोरछोपना          | १          | ४८३      |
| ४७१     | मोरवी             | द२२        | ११३०२३   |
| ४७२     | मोटाकोथासना       | ą          |          |
| ४७३     | मुली              | 8 8 8      | 30908    |
| ४७४     | मुतीलाडेरी        | શ્પ        | ३०२५     |
| ४७४     | मुंजपुर           | ₹          | 328      |
| ४७६     | नाडाला            | <b>१</b> २ | 383      |
| ४७७     | नटवरनगर           | 88         | १२०२     |
| 805     | नवानगर            | ३७६१       | ४०२१६२   |
| 308     | नरवानि <b>या</b>  | २३         | ३६७२     |
| 850     | निलवाला           | २          | xxx      |
| 851     | नोघनव <b>ड</b> र  | 8          | १७४      |
| ४८२     | पञ्चेगाम (दिवानी) | ••         | 3998     |
| YER     | पाइ               | ₹          | २७२      |

### परिशिष्ट ४

| नाम रिया | स्तत              | रकबा  | म्राबादी |
|----------|-------------------|-------|----------|
| ४८४      | पालज              | २     |          |
| 854      | पलाली             | ¥     | ६२४      |
| ४८६      | पाल               | २१    | ३४६६     |
| ४८७      | पालियद            | 54    | 5045     |
| 855      | पालिताना          | ३००   | ६२१५०    |
| 85E      | पंच्यवदा (वछानी)  | 8     | ४२०      |
| 860      | पटडी              | १६५   | १६५७३    |
| 828      | पेठापुर           | ११    | પ્રરૂહદ્ |
| ४६२      | -                 | ३०    | १२६०     |
| 823      |                   | १०२   | ७८१३     |
| 838      | पोर बंदर          | ६४२   | ११५७७३   |
| ¥84      | प्रेमपुर          | २५    |          |
| ४६६      |                   | 8 8   | २३३०     |
| 938      | _                 | ११५०  | ७०५३०    |
| 8€5      | रायसांक्ली        | ६     | ६३६      |
| 338      | राजकोट            | २८२   | OXXXO    |
| ५००      | राजपारा (चौकथाना) | ₹     | ६०४      |
| પ્ર૦૧    |                   | २२    | २११⊏     |
| ५०२      | , \               | શ્પ્ર | २६६१     |
| પ્ર૦ર    |                   | २     | ४८४      |
| 408      | रामास             | ६     | १६१५     |
| ५०५      | रामपडदा           | Y,    | ६२४      |
| ५०६      | रामपुरा           | 8     |          |
| 400      | रानासन            | ३०    | ४८७५     |
| 405      | ••                | 3     | ७६६      |

#### १४४

### रियासतों का सकत

| नाम रिय    | सित                  | रकवा          | श्रांबादी      |
|------------|----------------------|---------------|----------------|
| ५०६        | रानीगाम              | ą             | <b>⊏</b> ६ ३   |
| પ્ર૧૦      | रानीपुरा             | १             |                |
| પ્રશ       | रन्परदा (चौकथग्ना)   | પ્            | ५६१            |
| પ્રશ્ર     | स्तनपुर धमानका       | ₹             | ६०२            |
| પ્રશરૂ     | रोही सारा            | 8             | ५७२            |
| પ્રશ્જ     | रुपाल                | १६            | ४५१५           |
| પ્રશ્પ     | साहूका               | ε             | ७८५            |
| प्रश्६     | सामाधियाला (चौकथाना) | 8             | ६१०            |
| ५१७        | सामाधियाला           | 8             | २०६            |
| ५१८        | सामा (छभादिया)       | 8             | १२०६           |
| ५१६        | समला                 | १३            | १११२           |
| ५२०        | सनाला                | <u>१</u><br>२ | ५५०            |
| પ્રર૧      | सनोसरा               | १३            | १०२२           |
| ५२२        | संतालपुर (थाना)      |               | ४१३            |
| ५२३        | सरदारगढ़             | ३६            | प्०७५          |
| ५२४        | सलनौनेस              | <u>ع</u>      | ३३१            |
| પ્રસ્પ     | सयम्बा               | १८            | ४६३४           |
| <b>५२६</b> | स्रतलासना            | રપ            | ٥              |
| પ્રરહ      | सतदाव बावडी          | <b>₹</b> ₹    | १५०३           |
| प्रश्व     | सायला                | २२२           | १५२⊏प          |
| प्रश्ष     | सेजकपुर              | 35            | ११०३           |
| प्र३०      | सेवडीवदार            | १             | <b>ર</b> પ્રદે |
| 438        | शहापुर               | १०            | . १५०९         |
| પ્રફર      | सिलाना               | 8             | ६६७            |
| પ્રફ       | सिसांग चादली         | 8             | १७२८           |

| नाम रि       | यासत               | रकवा | त्रावादी       |
|--------------|--------------------|------|----------------|
| ५३४          | सोगढ़ (बछानी)      | १    | १५६३           |
| પ્રરૂપ       | सुदामडा ढंढ़ लपुर  | १३५  | ५४७७           |
| ५३६          | सुदासना            | ३२   | ८६२५           |
| <b>पू</b> ३७ | सुइगम              | २२०  | XEROE          |
| प्र३८        | लाजपुरी            | ঙ    |                |
| પ્રરૂદ       | ललसाना             | ४३   | २४७२           |
| 480          | तावी               | १२   | ५७५            |
| પ્ર૪१        | तेजपुरा            | X    |                |
| प्र४२        | तेरवाड़ा           | ६१   | ५७३६           |
| 483          | थाना देवली         | ११७  | १६०५           |
| 488          | थाराइ              | १२६० | 48 \$ 8 8 X    |
| 484          | थारा               | 95   | 10888          |
| પ્ર૪६        | टिंबा              | ą    | -              |
| 480          | टोडावसानी          | 8    | ६३५            |
| 485          | <b>उमरी</b>        | १०   |                |
| XXE          | उँट <del>र</del> ी | ६    | 88\$           |
| 440          | वहल भएडारिया       | 8    | 845            |
| પ્રપ્રશ      | वडाली              | २    | ७५६            |
| પ્રપ્રર      | वाडिया             | ٤٥   | १३७१६          |
| प्रभाहे      | वडोद (भालाबाद)     | ११   | १४१८           |
| AAA          | वड़ोद (दिवानी)     |      | ६३२            |
| **           | बाषावडी (वाषवोरी)  | ą    | 005            |
| 445          | <b>म</b> खतापुर    | ¥    | -              |
| UXX          | बला                | १६०  | SYORE          |
| **           | वलासना             | **   | <b>\$69</b> \$ |

| _               |                       |                            |          |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| नाम रिया        | स्त                   | रक्या                      | श्राबादी |
| યુપુદ           | वाना                  | २४                         | ३०८६     |
| प्रह०           | वनाला                 | ३                          | 355      |
| પુદ્ધ :         | वनगभ्रा               | $\left(\frac{2}{3}\right)$ | ३७६      |
| पूह्य :         | वनोद                  | ५७                         | ४६७६     |
| पूह्३           | वरसोदा                | ११                         | ४०२३     |
| <b>५६४</b> ः    | वसाखद मजमू            | १६                         | ६२३६     |
| પૂદ્ધ :         | वा <b>वडीघरव</b> ाला  | 8                          | १५२१     |
| प्रह्           | वावडी बळानी           | <u>१</u>                   | २७७      |
| <b>पू</b> ६७    | विज्यानो नेस          |                            | २०६      |
| <b>५६</b> ८     | वेकारीया              | ą                          | ६५३      |
|                 | विछावद                | ₹                          | ४३४      |
| ५७०             | विजयानगर              | १३५                        | 2387     |
| 40१.            | वरपुर                 | .६६                        | 50X0     |
| પ્રંહર          | विरसोदा ू             | ą                          |          |
| प्रज् ।         | वरवा                  | <u>१</u><br>२              | 388      |
| <b>પ્ર</b> ७૪ f | वहलगढ़                | 4्रह                       | ४०७३     |
| प्रथं ।         | <b>बड़</b> गाँब       | ₹5 ,                       | ३६३⊏     |
| प्रं७६ व        | <b>।</b> ढ्वान        | ર૪૨ ૂં                     | ४२६०२    |
| યું છે હ        | बाँका <b>ने</b> र     | * \$ 0                     | 88248    |
|                 | <b>ग</b> व            | ENE                        | २०७२१    |
| NOE S           | बराही (१)             | 126                        | 3800     |
| 450             | <b>,</b> , (२)        | (11, 89 =1.                | 8888     |
|                 | ग्रासना ,             | ₹o ** '                    | 603      |
| પ્રદેશ          | नवरदस्त (खुंजी स्टेट) | ₹€                         | 408      |
| भ्रद्ध          | तेनाबाद 👸             | ₹•                         | 48.48.   |
|                 |                       |                            |          |

# परिशिष्ट ५

# रियासतों का वर्गीकरग्

#### १. जन संख्या के श्रनुसार—

| उजिनकी स्नावाद                               | ी १ करोड़    | से जपर    | हे- ४          |           |                                          | १          |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| ,,                                           | ५० लाख       | से ऊपर वि | केन्तु १ करोड़ | से कम     | हे                                       | २          |
| ,,                                           | १०           | ,,        | ५० लाख         | ,,        |                                          | १०         |
| 31                                           | Y.           | "         | १०             | ,,        |                                          | १५         |
| ,,                                           | K            | "         | પ્             | "         |                                          | 9          |
| ,,                                           | ३            | ,,        | 8              | ,,        |                                          | 3          |
| •,                                           | २            | ٠,        | ३              | ,, ,      |                                          | ર <b>१</b> |
| ,,                                           | 8            | 19        | २              | ,,        |                                          | ३६         |
| ,,                                           | १० इजार      | ,,        | 8              | ,,        |                                          | १२६        |
| ,,                                           | १            | "         | १० इजार        | >>        |                                          | १६४        |
| ,,                                           | १ सौ         | ,,        | 8              | "         |                                          | १३१        |
| <b>5</b> 1                                   |              |           | १ सौ ्-        | • ••      |                                          | 7          |
| जिनकी श्राबा                                 | री का ठीक-ठी | ोक पतान   | हो — ु         |           |                                          | २७         |
|                                              |              |           |                |           | le l | ५८४        |
|                                              | ર. :         | ग्राय के  | त्रनुसार⊸      |           | 1                                        |            |
| जिनकी स्रोय                                  | एक करीड़ से  | ऊपर है—   | _              |           | •                                        | १२         |
| ( *<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |           | किन्तु एक क    | रोड़ से प | कंम है-                                  | 3 —        |
|                                              | રપ           | ,,        | ५० ला          | ख         | ,,                                       | १२         |
| "<br>"                                       | १०           | ,,        | રંપ્ર ૈ        |           | "                                        | ३०         |
| •                                            | ¥.           |           | १०             |           | 39                                       | ३ट         |

| जिनकी श्राय | ५० लाख से ऊप | र किन्तु | एकं करोड़ से का | म <b>है-</b> |     |
|-------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-----|
| ,,          | ¥            | "        | ¥.              | "            | 14  |
| "           | ર            | "        | R               | "            | 58. |
| "           | २            | "        | 3               | "            | २४  |
| ,,          | ₹            | "        | २               | ,,,          | 88  |
| ,,          | १० हजार      | "        | *               | "            | 8\$ |
| "           | 80           | "        | ५० हजार         | "            | १५  |
| "           | ३०           | "        | 80              | "            | 38  |
| "           | २०           | "        | ३०              | "            | 3€  |
| "           | १०           | "        | २०              | "            | ७३  |
| "           | १            | "        | ₹00             | "            | १५२ |
| "           |              | ••       | १००             | ,,           | १८  |
| "           | श्रशात       |          |                 | ••           | २   |
|             |              |          |                 |              | 458 |

## ३. रकबे के श्रनुसार—

| जिनका रकवा | ५० ह         | जारव | र्गमील र   | ने जपर है    |         | ₹     |
|------------|--------------|------|------------|--------------|---------|-------|
| ,,,        | २०           | ,,   | <b>,</b> 稗 | न्तु ५० इजार | वर्गमील | सेकम४ |
| ,,<br>,,   | 80           | "    | "          | २०           | "       | •     |
| 97         | 8            | "    | "          | १०           | "       | इह    |
| "          | १ से         | ì ,, | 99         | *            | 57      | १३१   |
| "          | दस           | ٠,,  | "          | १ सौ         | "       | १६८   |
| 19         |              |      |            | दस           | 99      | •••   |
| ,,,        |              |      |            | एक           | 91      | ••••  |
|            | <b>अ</b> शात |      |            |              | 33      | 28    |
|            |              |      |            |              |         | YEX   |

# पारीशिष्ट (६) लोक-परिषद्

### अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् के श्व्यधिवेशनों के सभापति

| नाम                              | सन्                                                                                                                                                                | स्थान                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दीवान बहादुर श्री रामचन्द्र राव, | १९२७                                                                                                                                                               | वम्बई                                                                                                                                                                                   |
| श्री सी. वाई चिन्तामणि           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| श्री रामानन्द चटर्जी             | १६३१                                                                                                                                                               | ,,                                                                                                                                                                                      |
| श्री नरसिंद्व चिंतामण केलकर      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| श्री के. मटराजन                  | १९३४                                                                                                                                                               | दिल्ली                                                                                                                                                                                  |
| डा. पट्टाभिसीतारामैया            | १६३६                                                                                                                                                               | कराची                                                                                                                                                                                   |
| पं० जवाहरलाल नेहरू               | १६३६                                                                                                                                                               | लुघियाना                                                                                                                                                                                |
| पं० जवाहरलाल नेहरू               | १९४५                                                                                                                                                               | उदयपुर                                                                                                                                                                                  |
|                                  | नाम दीवान बहादुर श्री रामचन्द्र राव, श्री सी. वाई चिन्तामणि श्री रामानन्द चटर्जी श्री नरसिंह चिनामण केलकर श्री के. नटराजन डा. पट्टाभिसीतारामैया पं० जवाहरलाल नेहरू | दीवान बहादुर श्री रामचन्द्र राव, १९२७ श्री सी. वाई चिन्तामणि — श्री रामानन्द चटर्जी १६३१ श्री नरसिंह चिंतामण केलकर — श्री के. नटराजन १९३४ डा. पट्टाभिसीतारामैया १६३६ एं० जघाहरलाल नेहरू |

### अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् का

### विधान

( उदयपुर श्राधिवेशन में परिवर्तित तथा स्वीकृत )

शारा १— ग्रांखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् का ध्येय, स्वतन्त्र श्रोर संघयद्ध भारत के हिस्सों के रूप में, देशी रियासतों की जनता द्वारा शान्तिपूर्ण श्रोर उचित उपायों से पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है।

- धारा २--- ग्राखिल भारत देशी राज्यलोक परिषद् के निम्न लिखिक स्रंग होंगे--
  - (१) संबद्ध रियासता प्रजा-सगठन,
  - (२) स्वीकृत रियासती प्रजा-संगठन,
  - (३) प्रादेशिक कौन्सिलें,
  - (४) जनरल कौन्सिल.
  - (५) वार्षिक अधिवेशन,
  - (६) परिषद् का विशेष ऋधिवेशन,
  - (७) स्टेन्डिंग कमेटी
- धारा ३-- किसी ऐसे व्यक्ति को इस परिषद् में या इसकी अंगभूत किसी संस्था में, कोई चुना हुआ। पद लेने का अधिकार न होगा जो, किसी ऐसे साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार के संगठन का सदस्य हो, जिसके उद्देश्य और कार्य-कम, स्टेणिंडग किमटी की राय में, इस परिषद् के उद्देश्य और कार्यक्रम के खिलाफ हों।
- धारा] [४—(क) इस परिषद् के लिहाज से रियासर्ते निम्न लिखित समूहों: में, जिन्हें प्रदेश कहा जायगा, विभाजित की गई हैं-
  - (१) काश्मीर श्रीर जम्मू (सीमाप्रांत की रियासतोंसहित),
  - (२) हैदराबाद,
  - (३) बड़ौदा ( गुजरात की रियासतों सहित ),
  - (४) मैस्र, (वैंगापल्ली श्रीर साँड्रर रियासतों सहित),
  - (५) मध्यभारत की रियासतें, (बनारस श्रीर रामपुर सहित)
  - (६) त्रावनकोर, कोचीन और पुदुकोद्दा,
  - (७) उड़ीसा की रियासतें, तथा बस्तर श्रीर मध्यप्रान्क की रियासतें,
  - (८) मणीपूर, क्चिवहार श्रीर त्रिपुरा,

- (६) दिच्या की रियासर्वे, (महाराष्ट्र श्रीर कर्नाटक में)
- (१०) पंजाब की रियासतें,
- (११) हिमालय की पहाड़ी रियासतें,
- (१२) विलोचिस्तानी रियासर्ते, (कलात लासबेला खरन श्रौर खेरपुर )
- (१३) काठियावाड़ की रियासते (कच्छ सहित)
- (१४) राजपूताना की रियासर्ते
- (ख) स्टेंडिंग कमिटी जब कभी उचित समभेगी,तब नये सिरे से विभाजन करके प्रदेश बना सकेगी।
- धारा ५.— रियासती प्रजा के संगठन, चाहे उनका नाम प्रजा-मंडल, लोक परिषद्, प्रजा परिषद्, स्टेट कॉंग्रेस, नेशलन कान्फ्रेन्स या ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राज्य-समूद के अन्दर काम करते हों. या विशेष परिस्थितियों में स्टेडिंग कमेटी की मज्री से बाहर से काम करते हो. इस विधान के अनुसार प्रादेशिक परिषद् द्वारा या सीधे आखिल भारतं देशी राज्य लोक परिषद् में संबद्ध या स्वीकृत किये जा सकते हैं।
- धारा ६--(क) कोई भी प्रादेशिक कौन्सिल उस प्रदेश के श्रन्दर किसी भी रिथासवी प्रजा संगठन को सम्बद्ध कर सकेगी, वशर्ते कि-
  - (१) वह इस विधान की धारा १ को प्रस्ताव द्वारा मन्जूर कर चुकी हो,
  - (२) उसकी सदस्य सूची में आबादी के प्रति एक लाख या कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक सदस्य हों,

#### रियासतों का सवाल

१४२

- (३) वह कम से कम एक साल के अप्रसे से वाकायदा काम करता रहा हो, अप्रीर
- (४) वह स्टेन्डिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर निश्चित की हुई सम्बद्ध करने की फीस श्रीर सालाना फीस देना स्वीकार करता हो !
- (ख) विशेष परिस्थितियों में स्टेन्डिंग कमेटी भी किसी रियासती प्रजा-संगठन को सीधे तौर पर सभ्बद्ध कर सकेगी।
- (ग) स्टेन्डिंग कमेटी मुनासिव कारण बतलाकर श्रीर मुनासिव नोटिस देकर, किसी भी सम्बद्ध किये हुए संग-ठन से सम्बन्ध छोड़ भी सकंगी। ऐसा नोटिस एक माह से कम का न होगा।
- धारा ७— स्टेन्डिंग कमेटी इस परिषद् के उद्देश्यों श्रीर ध्येय के श्रनुसार रियासतों की जनता के लिये काम करने वाले किसी प्रजा संगठन को स्वीकृत कर सकती है। ऐसे स्वीकृत संगठनों को इस सम्बन्ध में स्टेंडिंग कमेटी द्वारा बनाये हुए नियमों के श्रनुसार इस परिषद् श्रीर उसकी श्रंगभूत कमेटियों में प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार होगा। स्टेंडिंग कमेटी जब चाहेगी तब स्वीकृति को मन्सूल कर सकेगी।
- धारा ८—(क) हर प्रदेश की अधिकार होगा कि वह उस प्रदेश के अपन्दर के किसी राज्य या राज्यसमूह के लिए, प्रति एक लाख आवादी पर एक डेलीगेट का चुनाव, परिषद् के अधिवेशन के लिए करे, बशर्ते कि उसमें, ऐसी हर मिली हुई सीट पर, कम से कम सौ प्राथमिक सदस्य हों।

- (स्त) स्टेंडिंग कमेटी को भ्राधिकारहोगा कि वह श्रास्तिल भारत देशी राज्य लोक परिषद से, किसी कारणवश सम्बद्ध या स्वीकृत न हो सकनेवाले प्रजा-संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि नामजद करे।
- धारा ६—(क) धारा २ में बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक प्रादेशिक कौंसिल होगी, जो इस प्रकार बनेगी:—
  - (१) उस प्रदेश के श्रन्दर के पारवद् के प्रतिनिधि, तथा परिवद् के प्रेसीडेन्ट श्रीर भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट जो उस प्रदेश में रहते हों।
  - (२) रीजनल कौन्सिल के डेलीगेटीं द्वारा श्रपनी संख्या के ट्टै तक कोश्राप्ट किये हुए व्यक्ति । इन कोश्राप्ट किये हुए मेम्बरों को भी प्रतिनिधि के श्रिधिकार होंगे।
  - (ख) इर प्रादेशिक कौंसिल को स्टेन्डिंग कमेटी के सामान्य नियन्त्रण व निगरानी के श्राधीन श्रापने प्रदेश के समस्त कार्य-संचालन का श्राधिकार होगा।
  - (ग) प्रादेशिक कौन्सिलें इस विधान के अप्रनुसार रहनेवाले अपने नियम बना सकेंगी। परिषद् की स्टेन्डिंग कमेटी की मन्जूरी के बाद वे नियम काम में आप सकेंगे।
  - (घ) यदि कोई प्रावेशिक कौन्सिल इस विधान के अनुसार कार्य न करेगी तो स्टेन्डिंग कमेटी उस प्रदेश में, परिषद् का काम चलाने के लिये अस्थाई कौन्सिल बना सकेगी।

भारा १०-(क) जनरल कौन्सिल निम्न लिखित व्यक्तियों की बनेगी।

(१) हर प्रादेशिक कौन्सिल द्वारा उस कौन्सिल मेम्बरों की तादाद पर हर पाच के पीछे एक मेम्बर के हिसान से चुने हुए मेम्बरान।

बशर्तें की जनरल कौन्सिल में हर प्रादेशिक कौन्सिल को कम से कम दो प्रतिनिधि श्रवश्य भेजने का अधिकार होगा, श्रीर.

- (२) जनरल कौन्सिल के चुने हुए मेम्बरों द्वारा श्रपनी तादाद के है तक कोश्राप्ट किये गये मेम्बर।
- (ख) जनरल कौन्सिल के प्रत्येक मेम्बर को, अपने बोट का इस्तेमाल करने के पहिले सेन्ट्रल अर्थोफस को ५) ६० फीस अपदा करना होगा।
- (ग) जनरल कौन्सिल उस कार्यक्रम को पूरा करेगी, जो परिषद् श्रपने श्रधिवेशन में निश्चित कर चुकी होगी, श्रीर श्रपने कार्यकाल में पैदा होने वाले तमाम नये मामलों को भी निपटायेगी।
- (घ) जनरल कौन्सिल का कोरम ३० का, या कुल मेम्बर संख्या के पै का, जो भी कम होगा, होगा।
- धारा ११—(क) स्टेन्डिंग कमेटी में प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट, एक या अधिक जगरल सेकोटरीज, एक कोषाध्यत्त श्रीर १६ श्रन्य मेम्बर होंगे। प्रेसीडेयट, इसमें श्रागे बताए हुए तरीके से जुना जायगा। प्रेसीडेन्ट स्टेन्डिंग कमेटी के पदाधिकारियों सहित श्रन्य सब सदस्यों को, अनरल कौन्सिल के मेम्बरों में से नामजद करेगा।

- (ख) स्टेन्डिंग कमेटी परिषद् की कार्यकारिणी होगी, श्रीस् उसे श्रा. भा. दे. रा लोक-परिषद् तथा जनरल कौन्सिला द्वारा निश्चित की हुई नीति तथा प्रोग्राम को कार्यान्त्रिक करने का श्राधिकार होगा।
- (ग) स्टेन्डिंग कमेटी का कोरम ६ का होगा।
- (घ) स्टेन्डिंग कमेटी को निम्नलिखित श्रिधकार भी होंगे—
  १ विधान का मुनासिब श्रमल कराने तथा विशेष परिस्थितियों को निबटाने के लिये नियम बनाना, तथा हिंदायतें जारी करना।

२ गलत व्यवहार, लापरवाही या कर्तव्य के न पालने की सूरत में, किसी कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ, जो भी। स्रनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहे, करना।

३ तमाम स्रंगभृत कमेटियो का निरीक्त्रण नियंत्रणः तथा पथप्रदर्शन ।

- धारा १२--(क) परिषद् का प्रेसीडे ट अप्रगते अधिवेशन तक काम करता रहेगा। वही जनरल कौंसिल का भी अध्यद्ध होगा।
  - (ख) परिषद् का जनरल सेकेटरी या जनरल सेकेटरीज़ जनरल कौंसिल तथा स्टेरिंडग कमेटी के भी जनरल सेकेटरी या सेकेटरीज़ होगे। वह या वे जनरल कौंसिल के समज्ञ संगठन व कामों के बाबत सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे।
  - (ग) परिषद् का कीष, कोषाध्यक्त के जिम्मे रहेगा, श्रीर बह उस कोष का ठीक ठीक हिसाब रखेगा। जाँच किया

हुन्ना हिसाव जनरल कोंसिल के समज्ञ उसकी जानकारी के लिए पेश किया जायमा।

- भारा ११--(क) स्टेन्डिंग कमेटी प्रादेशिक कौन्सिली से प्रेसीडेन्ट के चुनाव के विषय में सुभाव माँ गेगी।
  - (ख) जनरल कौन्सिल के मेम्बर इस सुआई हुई सूची में से परिषद के ऋधिवेशन से कम से कम एक माह पहले भेसीडेन्ट का चुनाव करेंगे।
  - (ग) स्ट्रैन्डिंग कमेटी इस चुनाव के लिए नियम बनायगी।
- श्वारा १४—(क) वार्षिक श्राधिवेशन, स्टेंडिंग कमेटी द्वारा निश्चित किए हुए स्थान व समय पर होगा।
  - (ख) जिस प्रदेश में ऋधिवेशन होने वाला होगा वहाँ की प्रादेशिक कौन्सिल ऋधिवेशन के लिये स्वागत समिति निर्माण करेगी।
  - (ग) परिषद् की नई जनरल कौंसिल श्राधिवेशन से पहले नये चुने हुए प्रेसीडेएट की श्राध्यत्तता में विषय-निर्वा-चिनी समिति के रूप में बैठेगी।
  - (घ) प्रतिनिधि (डेलीगेट) फीस तीन रुपया होगी। ऐसी तमाम फीस स्वागत-समिति सेंट्रल आफिस को दे देगी। स्वागत समिति की बचत, स्थानीय प्रजामंडल, प्रादेशिक कौंसिल और सेन्ट्रल आफिस, तीनों में बराबरी से बट जायगी।
- आरा १५ जनरल कौंसिल, स्टैिएडग कमेटी की सिफारिश पर, विधान में उचित परिवर्तन कर सकेंगी। ऐसे परिवर्तन, परिषद् के अगले ऋधिवेशन में उसकी स्वीकृति के लिए पेश किये लायंगे।

## अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् की वर्तमान स्थायी समिति

| 8          | श्रध्यद्            | श्री. पं. जवाहरलाल नेहरू |
|------------|---------------------|--------------------------|
| २          | कार्यवाहक श्रध्यत्त | " डॉ. प्रहाभि सीतारामैया |
| ₹          | उपाध्यत्त           | " शेख मोहम्मद ग्रब्दुला  |
| ક          | कोषाध्यच्           | ,, कमलनयन बजाज           |
| ×          | मन्त्री             | ,, जयनारायण् व्यास       |
| Ę          | ,,                  | ,, बलवन्तराय मेहता       |
| S          | "                   | ,, टी. पम. वर्गिस        |
| ~          | 29                  | ,, द्वारकानाथ काचर       |
| 3          | सदस्य               | ,, स्वामी रामानन्द तीर्थ |
| १०         | 79                  | ,, पञ्च. के. बीरण्णा     |
| ११         | "                   | ,, आशार्य नरेन्द्रदेव    |
| १२         | ,,                  | ,, बाल गंगाधर खेर        |
| १३         | »?                  | ,, खान अब्दुल समद्खां    |
| १४         | 1>                  | ,, हीरालाल शास्त्री      |
| १४         | <b>,</b> 9          | ,, ई. इखेंदा वाड़ियर     |
| 3          | ,,                  | ,, ग्रारंगधरदास          |
| (o         | 12                  | ,, थी. ब्ही. शिखरे       |
| \ <b>=</b> | ) ·                 | ,, शिवशंकर रावदा         |
| 19         | 1,                  | ,, वैजनाथ महोवय          |
| ţ <b>ó</b> | ,,                  | ,, क्षेत्रभागदास         |
|            |                     |                          |

## स्टेंडिंग कमेटी के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

( उदयपुर श्रिधिवेशन में नीचे लिखे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मजूर हुए हैं, जो लोक परिषद् के संगठन से सम्बन्ध रखते हैं। श्रातः वे भी यहाँ दिये जा रहे हैं।)

#### (१) सार्वजिन्क ग्रालोचना न हो

यद्यपि स्टेडिंग किमटी की यह राय है कि सस्था के सदस्यों को जहां अपनी राय रखने और प्रदर्शित करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए तहाँ किमटी का यह भी खयाल है कि जहाँ तक संगठन के कार्य से सम्बन्ध है जबतक कोई आदमी उस संगठन का सदस्य है उसके लिए खुले तौर पर इस कार्य का विरोध करना उचित नहीं है। किमटी इस बात को भी नापसन्द करती है कि मेम्बर एक दूसरे की या संगठन के किसी अंग की व्यक्तिगत या अन्य कारणों को लेकर सार्वजनिक सभाओं में या अखवारों अथवा पर्चों में आंखोचनायें करें। जब जरूरी हो ऐसी आंखोचनायें सम्बन्धित कमेटी में ही करनी चाहिए और अगर वहाँ इनकी सुनवाई या उपाय नहीं हो तो उससे ऊपर की किमटी में की जावें। अनुशासन और काम की दृष्टि से यह जरूरी है कि संस्था में दलबन्दी की चृत्ति को प्रोत्साहन न' दिया जाय! (प्रस्ताव १६)

#### (२) कम्यूनिस्ट पार्टी श्रीर रॉयिस्ट वल के सम्बन्ध में---

"स्टॅबिंडग कमिटी ने इस संगठन के कुछ ऐसे सदस्यों और दलों की कार्यवाही सम्बन्धी शिकायतों पर गौर किया. जो कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद् के उसलों और कार्यक्रमों के विरुद्ध पंडने वॉली नीतियों और प्रोप्रामों का अनुसर्प करते रहे हैं। विशेषतः यह वर्तीधा गया कि विद्धले लगभग धार वर्षों के बीच भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा शिकल डेमोक टिक पार्टी की आधान नीति और प्रवृत्तियाँ अखिल भारत

देशी राज्य लोक परिषद् की नीति श्रीर प्रवृत्तियों से विरोधी रही हैं। कुछ श्राधारभूत मामलों में यह विरोध लगातार जारी रहा है, बढ़ा है श्रीर श्राज भी वह इन सगठनों के प्रकाशनों में पाया जाता है। यह साफ जाहिर है कि इस लोकपरिषद् में कोई कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटी श्रासरदार ढंग से काम नहीं कर सकती, यदि उसके सदस्यों में इस प्रकार सिद्धान्तों का विरोध हो। इसके श्रालावा भी विधान की धारा २ के श्रानुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो श्रा० भा० देशी राज्य लोकपरिषद के कार्यक्रमों का खुला विरोध करेगा वह इसकी कार्यक्रारिणी या चुनी हुई कमेटियों का सदस्य नहीं रह सकेगा।

चू कि इनका सवाल कुछ व्यक्तियां से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि ऐसे माने हुए दलों की नीतियों श्रीर कार्यकमा से सम्बन्ध रखता है, जो कि मुविदित हैं श्रीर विवादग्रंस्त नहीं हैं; इसलिए यह श्रावश्यक नहीं समभा गया कि स्पष्टीकरण माँगा जावे, या श्रानुशासन सम्बन्धी कार्य के लिए कारण बताने के लिए श्रारोप कायम किये 'जावें । इसलिए यह निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी या रेडिकल डेमोन्केंटिक पार्टी को कोई सदस्य श्रीखल भारत देशी राज्य लोक परिषद् के सगठन में किसी कार्यकारिणी में न चुना जावे श्रीर न किसी चुने हुए पद या कमेटी में रक्खा जावे। यह फैसला सम्बन्धित श्रीर स्वीकृत संस्थाश्रो के लिए भी लागू होगा। यदि ऐसे कोई व्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके हों, तो उनसे पूछा जावे कि इस नियम के श्रनुसार वे जिस समिति के चुने हुए सदस्य हो गए हैं, उसकी सदस्यता से उन्हे पृथक क्सों न किया जावे।

# परिशिष्ट (७)

## छोटी रियासतों के

### प्रजामएडलों के लिए नमूने का विधान

- भाग १--नाम-इस संस्था का नाम .....राज्य प्रजा मण्डल है।
- भारा २--उद्देश्य-इस प्रजा मण्डल का उद्देश्य ऋष्तिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् के मार्गदर्शन में,.....राज्य की जनता के लिए शान्त श्रौर उचित उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन व नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है।
- धारा ३ सन्स्थता--राज्य का निवासी, कोई भी स्त्री या पुरुष, जिसकी उम्र १८ वर्ष की या ज्यादह हो, इस प्रजा मण्डल के उद्देश्य को मन्जूर करने पर श्रौर चार श्राना सालाना चन्दा ग्रादा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा।
- भारा ४—संगठन-- इस प्रजामगढल के नीचे लिखे श्रंग होंगे...
  - (१) मुकामी कमेटियाँ,
  - (१) तहसील कमेटियाँ,
  - (३) जनरल कमेटी,
  - (४) एकजीक्यूटिव कमेटी,

नोटः -- मुकामी कमेटियों में सुविधानुसार आस पास के गाँवों में से भी सदस्य बन सकेंगे।

भारा ५—मुकामी कमेटियां—किसी भी मुकाम पर या प्राम-समूह में दस या दस से ज्यादा मेम्बर बन जाने पर वहाँ मुकामी कमेडी बन सकेंगी।

- भारा ६ तहसील कमेटियां किसी भी वहसील की सब मार्डहत मुकामी कमेटियों के डेलीगेटों को मिला कर वहसील कमेटी होगी, जो वहसील के श्रान्दर प्रजा मण्डल के कामो की देख-रेख करेगी।
- भारा ७ जनरल कमेटी राज्य भर की कुल मुकाभी कमेटियों से चुने हुए डेलीगेटों की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके अलावा हर मुकाभी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेकेटरी भी बिलिहाज आहेदा डेलीगेट होगे और इस जनरल कमेटी को विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का सर्वोच्च अधिकार होगा। इसका मामूली तौर पर हर साल वार्षिक अधिवेशन होगा। डेलीगेट प्रारम्भिक सदस्यों के हर १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के हिसाब से चुने जावेंगे।
- भारा ८—एक्जीक्यूटिव्ह कसेटी—एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी सात से १५ मेम्बरों तक की हो सकेगी। श्रीर उसको प्रेसिडेन्ट नामजद करेगा। व्हाइस प्रेसिडेन्ट श्रीर खजांची के झलावा एक जनरल सेकेटरी, व एक से ज्यादा सेकेटरी हो सकेंगे।
- भारा ६—पक्जीक्यूटिव्ह कमेटी के काम और अधिकार—यह जनरल कमेटी की हिदायतों के मुताबिक कार्य संचालन करेगी। और वही अनुशासन सम्बन्धी सब मामलों के निर्याय करने का अधिकार रखेगी। इस कमेटी को जुनाव सम्बन्धी अगकों को निपटाने के लिए और दूकरे कार्यों के लिए सब कमेटी मुकरेर या खुद फैसला करने का श्रिध-कार होगा। लेकिन अगकों से सम्बन्धित व्यक्ति ब्होट नहीं दे सकेंगे। यही कमेटी अधिवेशन की तारीख सुकरेर करेगी और उसका मुनासिब इन्तजाम करेगी।

भारे १० - प्रेसिडेन्ट - हर श्रिष्वेशन की तारीख से कम से कम दों
महिने पहिले प्रेसिडेन्ट की नामजदगी के परचे, जिन पर
कम से कम तीन डेलीगेटों द्वारा नामजदगी हो, प्रधान
कार्यालय में श्रा जाना चाहिये। इन सब पर एक्फीक्यूटिक्ट
कमेटी में विचार होगा श्रीर श्राये हुए तमाम नामों की
इतल्ला तमाम मुकामी कमेटियों श्रीर तहसील कमेटियों में
भेज दी जावेगी। प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी प्रधान कार्यालय से श्राई हुई हिदायतों के मुताबिक बताई हुई तारीख
ब मुकाम पर प्रेसिडेंट के चुनाव सम्बन्धी व्होट लिये जावेंगे।
जिनमें सिर्फ डेलीगेट ही हिस्सा ले सकेंगे। हर कमेटी हर
एक उम्मीदवार के लिए श्राये हुए व्होटों की तादाद, प्रधान
कार्यालय को, चुनाव के तीन दिन के श्रन्दर रवाना कर देगी।
प्रजा मएडल के प्रेसिडेंट व सेकेंटरी या एक्जीक्यूटिक्ट
कमेटी द्वारा मुकर्रर की हुई विशेष सक्कमेटी चुने हुए
प्रेसिडेंट की घोषणा करेगी।

श्रगर बीच में कभी प्रेसिडेंट त्यागपत्र दे दे या दिगर किसी वजह से उसकी जगह खाली हो जाय तो एक्जी-क्यूटिव्ह कमेटी अपना अस्थायी प्रेसिडेंट चुन सकेगी।

- धारा ११ विदोष परिस्थिति में कार्यवाद्दी अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो, जिसमें इस विधान का चलना मुमिकन न हो तो उस हालत में प्रेसिडेंट को, विधान या उसका कोई हिस्सा स्थगित करके कार्य संचालन का और मुनासिब इन्तजाम करने का पूरा अधिकार होगा।
- भारा १९ -- प्रधान कार्यालय -- इस प्रजामयडल का प्रधान कार्यालय.. या जहाँ इसकी कार्य-कारिणी समिति-एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी तै करेगी, वहाँ रहेगा ।

- श्वारा १३—**खाली जगह की पूर्ति**—सम्मान्यतः खाली जगह की पूर्ति उसी तरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या चुनाव होता है।
- धारा १४ कोरम प्रजा मरडल की हर कमेटी का कोरम एक चौथाई का होगा।
- धारा १५ केन्द्रीय संस्थात्रों की हिदायतों की पाबन्दी--यह सस्था श्रपनी केन्द्रीय संस्था, श्राखल भारत देशी राज्य लोक परिषद्या उसकी प्रादेशिक शाखा, मन्यभारत प्रादेशिक देशी राज्य लोक परिषद से श्राई हुई हिदायतो का ख्याल रखेगी।

#### श्रावश्यक नोट,

मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिषद् ने मध्यभारत की छोटी रियासतों के लिये यह नमूने का विधान बनाया है। इसमें प्रजा मएथल का नाम, उद्देश्य, स्थानीय हालात के लिहाज से अपन्य श्रावश्यक नियम जोड़े जा सकते हैं।

# परिशिष्ट (८)

### नरेन्द्र मगडल

शासन सुधार के विषय में माएटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के दसवें श्रध्याय में रियासतों के बारे में कुछ सुकाव दिये गये हैं। इनकी पूर्ति की दिशा में ता० प्र फरवरी १६२१ को ड्यूक श्रॉफ कनाट के द्वारा दिल्ली में चेम्बर श्रॉफ फिन्सेस श्रर्थात् नरेन्द्र मएडल का उद्घाटन किया गया। इस श्रवसर पर पढ़े जाने के लिए सम्राट ने खुद श्रपना एक सन्देश मेजा था; जिसमें कहा गया था कि "राजा-महाराजाश्रों का यह मएडल उनके श्रपने तथा प्रजाजनों के स्थायी लाभ का पोषक होगा; ऐसी हमें श्राशा है। हमें यह भी श्राशा है, कि श्रपने राज्य तथा ब्रिटिश भारत के हितों को श्रागे बढ़ाते हुए वे मेरे समस्त साम्राज्य का भला करेंगे। यह नरेन्द्र मएडल हमें एक दूसरे को समक्तने में सहायक होगा, हम एक दूसरे के श्रिष्ठिक नजदीक श्रावेंगे श्रीर देशी राज्य तथा समस्त साम्राज्य के सामान्य हितों की इससे श्रिभिवृद्धि श्रीर विकास होगा।"

मगडल का उद्घाटन करते हुए डयूक श्रांफ कनाट ने कहा कि "यह श्रागे बढ़ने के लिए श्राप को बड़ा श्रन्छा श्रावसर मिल रहा है। पर ऐसे श्रावसरों के साथ साथ नई नई जिम्मेदारियों भी श्राया करती हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि सम्राट ने श्राप पर जो भरोसा किया है, उसे श्राप ठीक तरह से समभ रहे होंगे। श्रीर श्रपने राज्य के श्राधिपति तथा साम्राज्य के स्तम्भ की हैसियत से श्रापकी तरफ से इस विश्वास के श्रानुरूप ही जवाब मिलेगा।"

नरेन्द्र मयडल में केवल वे ही नरेश शरीक हो सकते हैं, जिन्हें सलामी का इक है। जिन रियासतों को भीतरी शासन सम्बन्धी पूरे ऋधिकार नहीं हैं, वे भी समूह रूपसे ऋपना प्रतिनिधि नरेन्द्र मयडल में भेज सकते हैं। ऐसे प्रत्येक प्रपृ का एक प्रतिनिधि उसमें रहेगा। भारतवर्ष में कुल ११८ पूर्वाधिकारवाली सलामी की हकदार रियासतें हैं। इनमें से केवल १०८ ही
सर्पडलमें शरीक हुई। शेष, उदाहरणार्थ-हैदराबाद, मैसोर, नावणकोर,
कोचीन, बड़ीदा श्रीर इन्दौर-नरेन्द्रमण्डल कीसदस्य नहीं बनीं। श्रान्य कारणों के
साथ इन्होंने इसकी वजह यह भी बताई कि नरेशों के लिये व्यक्तिगत
दृष्टि से यह श्रात्यंत श्रानुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवहारों का हामी
अपने को बना लें, जो शायद उनके प्रजाजनों को पसन्द न हों। नरेशों
को जो कुछ कहना हो श्रापने मन्त्रियों के मार्फत कहना या करना चाहिए।
स्वतंत्र रूप से श्रापनी जिम्मेवारी पर वे कुछ, न कहें-करें; क्योंकि उनकी
जानकारी बहुत श्रधूरी होती है। श्रानुभव श्रीर वक्तृत्व शक्ति की भी
उनमें कमी होती है। जिनके नरेशों को सलामी का श्रधिकार नहीं है, ऐसी
१२७ छोटी रियासतों की तरफ से मण्डल में १२ प्रतिनिधि हैं। सर पी
एस शिवस्वामी ऐयर ने इसके कर्तव्य श्रीर सत्ता के विषय में एक
बार कहा था—

"यह तो एक सलाहकार संस्था मात्र है। नरेश वर्ग, रियासतें या ब्रिटिश भारत के विषय में नरेशों को अपनी राय देने का भी मौका मिल जाय यही इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा है। परन्तु नरेश इसके उद्देश्य से संतुष्ट नहीं हैं। जो इसमें शरीक हुए हैं वे भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बड़ा ख्याल है। छोटे नरेश उनके साथ बैठने लग जावें यह उन्हें अच्छा नहीं मालूम होता। सब समानता पूर्वक बैठें या बातचीत करें, यह उन्हें बड़ा अटपटा लगता है, फिर यह बहुमत से किसी प्रश्न का निर्णय करने की पद्धति भी उन्हें प्रसन्द नहीं।"

नरेन्द्रमग्रहल श्रपनी बैठकों में क्या करता रहता है, बाहरी दुनियां नहीं जानती। उसे तो श्रमी श्रमी तक उसके श्रस्तित्व का पता श्रपने सालाना जल्लों से होता था, जब कि वाहसराय श्रांते श्रौर श्रपना टकसाली उद्घाटन भाषण देकर चले जाते थे। भाषण में हर साल वही बातें भाषा को बदल कर कही जातीं रही हैं जैसे—

मैं श्रापकी बुद्धिमत्ता भरी सलाह के लिए एइसानमन्द हूँ। श्रापके सामने इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं श्राशा करता हूँ, श्राप उसे निश्चयपूर्वक पूरा करेगे। श्राप के सरपर श्रपने प्रजाजनों की भलाई श्रीर तरक्की करने की जिम्मेवारी है श्रीर मुफ्ते विश्वास है, श्राप इसे पूरा करने में तनमन से जुट जावेंगे। श्राप साम्राज्य के स्तम्भ हैं। देश के गौरव पूर्ण इतिहास में श्रापको श्रपने महान गौरवशाली पूर्वजां की भांति एक महान हिस्सा श्रदा करना है। समय के साथ श्राप को चलना चाहिए। मुफ्ते विश्वास है, इस परिषद में जिन महर पूर्ण विषयों पर श्राप विचार कर रहे हैं, उनके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। वगैरा।

परन्तु जैसे जैसे देश में पूर्ण उत्तरदायी हुक् मत स्थापन करने का प्रश्न जोर पकड़ने लगा, नरेंद्र मराइल को अपनी स्थिति के बारे में चिन्ता होने लगी। पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट ने भी संधियों और सुलहनामों की दुहाई देकर इस चिन्ता को कुछ बढ़ाने में सहायता की। नरेश अपने अधिकारों के लिये और भी उतावले होने लगे। कुछ नरेशों ने यह माँग भी कर दी ( मई १६२७ ) कि इस प्रश्न का निपटारा एक बार हो जाना चाहिए। बटलर कमेटी की नियुक्ति इसी का परिगाम थी। परन्तु इधर कुछ वर्षों से नरेंद्र मराइल ने नरेशों के हितो की रच्चा में काफी काम किया है और अब प्रायः सभी नरेश इस संगठन में शरीक हो गये हैं। नीचे लिखे नरेश अवतक नरेन्द्र मराइल के चान्सलर हुए हैं:—

- १ श्री. महराजा सा० पटियाला ( १६२१ )
- २ श्री. महाराजा घोलपुर
- ३ श्री. महाराजा पटियाला
- ४ श्री. जाम साइव नवानगर
- "५ श्री. नवाब साहब भोपाल. ( १६४४ )